# स्चना।

श्रीभारतधर्ममहामण्डल से सम्बन्धयुक्त श्रीआर्थ्यमहिलाहित-कारिणी महापरिषद्, श्रार्थ्यमहिला पत्रिका, समाजहितकारी कोप, महामण्डल मेगजीन (श्रक्षरेजी), निगमागमचिन्द्रका, निगमागम युकडिपो, परियन बोरो, अन्नपूर्णास्त्रीशित्तालय, श्रीविश्वनाथअन्न-पूर्णादानभण्डार, शास्त्रप्रकाश विभाग, उपदेशकमहाविद्यालय श्रादि विभागों से तथा श्रीभारतधर्ममहामण्डल से पत्र-व्यवहार करने का पता:--

श्रीभारतधम्मेमहामण्डल, प्रधानकार्य्यालय,

महामण्डलभवन,

जगतुगंज, चनारस

### <sub>अं तन्सत्।</sub> श्रीशक्तिगीता।

### विज्ञापन ।

श्रीभारतथर्मिद्दामण्डल प्रचान कार्यालय काशीपाम के शाखप्रकाश विभाग द्वारा अब तक अपकाशित तीन ग्रीताओं का हिन्दी अलुवाद सहित प्रकाशन होकर हिन्दीसाहि-त्यभण्डार और संघ ही साथ सनातनधर्मग्रन्थभण्डार की श्रीवृद्धि हुई है। इससे पहेले श्रीलुद्गीता एव प्रकार के गुरुभक्तों के लिये,श्रीसन्त्यासगीता सप प्रकार के सन्त्यासी और साधुसम्प्रदायों के लिये और मीर्क्सम्प्रदायके लिये सूर्यगीता दिन्दीअलुवादसहित प्रकाशित हो चुकी है। अब यह श्रीशक्तिगीता, जो अब तक अप्रकाशित थी, हिन्दी अलुवाद सहित प्रकाशित की गई है।

सर्विध्यावक, सर्धजीविदितकारी और पृथिषी के स्व धम्मी के वितास्त्य सनातन-धम्म में निर्धुण और सगुण उवासनार वसे प्रधान हो भेद हैं। यद्यवि दीलि विप्रह अर्थात् अवतार उपासना, कविदेवताविन उवासकर हन्द के लिये और भी कई उपासना है वि से सनातन धम्म में सब अधिकार के उवासकर हन्द के लिये और भी कई उपासना है लिये का विस्तारित वर्णन पाया जाता है। यान्तु लोलाविष्ठ इ उपासना अर्थात् अवतार-उपासना तो पठ वसगुण उपासना के अन्तर्गत ही है। श्रीविष्णुभग हान्, श्रीस्ट्यंभग वान, श्रीभगवती देवा, श्रीगणेशभगवान, और श्रीसदाशिय भगवान् इन पंच सगुण उपासना की पूर्णता ने सब के ही अवतारों का वर्णन ज्ञानों में पाया जाता है। क्योंकि सगुण उपासना की पूर्णता का लीलामय स्वह्य के विना उपासक अनुभव नहीं कर सकता। अस्तु लीलाविष्ठ ह का उपासना सगुण उपासना की पूर्णता के लिये ही होती है तथा ऋषिदेविष्ठ । उपासनी और अन्य सुद्र उपासना का अधिकार सकाम राज्य से हो सम्बन्ध रखता है।

निर्गुण उपासना में सर्वसाधारण का अधिकार हो ही नहीं सकता। निर्गुण उपासना अरुप, आवातात, वाक्, मन और बुद्धि से अगोचर आत्मस्वरूप की उपासना है। निर्गुण उपासना केवल आत्मनान-प्राप्त तत्वज्ञानी महापुकरों तथा जीवन्मुक्त संज्यासियों के लिये ही उपयोगी समझी जा सकती है और केवल सगुण उपासना ही सब श्रेणी के उत्तम उपासक चुन्द के लिये हितकारी समझकर पूज्यपाद महिर्पयों ने उसके सिद्धान्तों का अधिक प्रचार शासों में किया है। मृष्टि के स्वामाधिक प्रचारवों के अनुसार प्रज्ञविमागों पर संयम करके प्रज्ञज्ञपासक सम्प्रदाय के भेद कल्पना करते हुए पूर्व्याचार्यों ने प्रवसगुणउपासनाप्रणाली प्रचलित की है। विष्णुउपासक के लिये विष्णुवपासक के लिये विष्णुउपासक के लिये वालपत्यसम्प्रदायप्रणाली, शक्ति- उपासक के लिये वालपत्यसम्प्रदायप्रणाली अगेर शिवरपाशक के लिये श्रीवसम्प्रदायप्रणाली उन्होंने विस्तारित रूप से नाना शासों में वर्णन की हिये श्रीवसम्प्रदायप्रणाली उन्होंने विस्तारित रूप से नाना शासों में वर्णन की है। प्रत्येक उपासक सम्प्रदाय के उपयोगी अनेक आर्यसहिताएँ और

अनेक तन्त्रप्रस्य आदि पाये जाते हैं, यहां तक कि प्रत्येक सम्प्रदाय के उपयोगी उपनिषद् भी प्राप्त होते हैं। उसी शैटी के अनुसार प्रत्येक सम्प्रदाय के उपासक के टिये अपने अपने सम्प्रदाय के पंचाङ्ग प्रन्य हैं। अपने अपने सम्प्रदाय के पंचाङ्ग, प्रन्यों में मे अपने अपने सम्प्रदाय का गीताय्रन्थ सबसे प्रधान माना गया है।

विष्णुसम्प्रदाय की श्रीविष्णुगीता, सूर्व्यसम्प्रदायकी श्रीसूर्वगीता, देवीसम्प्रदाय की श्रीक्षक्तिगीता, गणपति-सम्प्रदाय की श्रीघींशगीता और दिायसम्प्रदाय की श्रीशम्भगीता-ये पाची श्रन्य श्रीत अपूर्व्य उपनिषद्हपी हैं।इन पाची गुन्यरती का प्रकाशन अब तक ठीक ठीक नहीं था। यदिच देवीगीता, शिवगीता और गणेशगीता नामसे कुछ प्रन्य प्रकाशित भी हुए हैं तो वे असम्पूर्ण दशा में प्रकाशित हुए हैं। श्रीमारतधम्मैमहामण्डल के शास्त्रप्रकाश विभाग तथा अनुसन्त्रान विभाग द्वारा वे वांचों प्रन्थरल अवने सम्पूर्ण आकार में प्राप्त हुए हैं । उन्हीं वांचों में से यह दूसरा गीता अब प्रकाशित हो रही है । भीर गीताएँ इसी प्रकार से क्रमश:प्रकाशित होंगी । वे'पांचों गीताएँ वेद-विज्ञान, सनातन धर्म्म के अपूर्व्व रहस्य, गर्भीर अध्यात्म-तस्य और पूज्यपाद महर्षियां के ज्ञानगरिमा के सिद्धान्तों से परिपूर्ण हैं, इन पांची के पाठ करने से पाठक बहुत कुछ ज्ञान लाभ कर सकते हैं। निर्मुण ब्रह्म तथा उसकी उपातना का रहस्य, सगुण उपासना का महत्त्व और विज्ञान, वेद के कर्म-काण्ड, उपासनाकाण्ड और ज्ञानकाण्ड का मर्म्म, सनातनधर्म के सब गभीर सिद्धान्तों का निर्णय, अध्यात्मतस्य, अधिदेव तस्य, अधिभूत तस्य यहा तक कि वेद का सार सब कुछ इन पद्मगीताओं में प्राप्त होता है। ज्ञानकाण्ड का विष्न जिस प्रकार अहंकार है, उपासनाकाण्ड का विच्न जिस प्रकार साम्प्रदायिक विशेष है, उसी प्रकार कर्म्मकांड का विध्न इस्म है । कर्मकांडी इनकी पाठ करने से अपने दम्मको भूठकर मक्त वन जाएँगे, उपासकाण अपने क्षुद्राज्ञय और साम्प्रदायिक विरोध को भूलकर उदार और पराभक्ति के अधिकारी वन सकेंगे और तत्वज्ञानी के लिये तो ये पांचों गून्य उपनिषदों को साररूप हैं। गृहस्यों के लिये येपञ्चगतिएएँ परममञ्जकर और सन्न्यासियों के लिये अध्यातमृष्यप्रदर्शक है।

श्रीमारतधर्म्मवहामडल के शास प्रकाश विभाग के अन्य गून्यों के अनुसार इस गून्यर्तका स्वत्वाधिकार क्षीन-इतिहों के भरण-पोषणार्थ श्रीविश्वनाध्यक्षप्रणीदानमंदार को दिया गया है। इस गून्य के इस संस्करण के छापने का व्यय सेरीगढ्राज्येश्वरी श्रीमती भारतधर्मलक्षी महारानी सुरयकुमारी हेवी के. एस. ओ. वी. ई. महोदया ने प्रदान किया है। श्रीभगवतीहेवी उनको नीरोन और दीर्घायु करें। विज्ञापनमिति।

ς,

श्रीकाशोधाम, अक्षयतृतीया, सम्बत् १९७६ विक्रभीय । } विवेकान

# श्रीशंकिगीता

| . प्रथमः अध्याय                                                                                                                                                     |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| विषय 🔨 पृष्ठ                                                                                                                                                        | াঙ্ক         |
| राक्ति और दाक्तिमान्का अभेदयोगवर्णन१-                                                                                                                               | २१           |
| स्तजी की पार्थना।                                                                                                                                                   |              |
| (१) महादेवीने देवताओं के सामने प्रकट होकर जो<br>शक्तिगीता सुनाई थी उसके श्रवण करनेके विषयकी व्यास<br>जीसे स्तकी पार्थना १                                           | _ર           |
| ∖ व्यासजी की आज्ञा ।                                                                                                                                                |              |
| (२) देवासुर युद्धमें असुरोंके पराजयके अनन्तर देव-<br>ताओंका मंगवतीके दर्शनकी अभिळापासे ब्रम्वायक्तका अनु-                                                           |              |
| ष्टान करना, नारदर्जीके द्वारा दर्शन न पानेका कारण जान<br>कर श्रीविष्णुके उपदेशसे श्रीविष्णुकोही चक्रोश्वर वनाकर                                                     |              |
| ब्रह्मचक्रकाविधिपूर्वक अनुष्ठान करना, भगवतीका अविर्भाव,<br>देवताश्रोंको दर्शन और उनके द्वारा भगवतीके परम अङ्गुत<br>स्वरूपका वर्णन २-                                | - <i>'</i> 9 |
| देवताओं के द्वारा स्तुति ।                                                                                                                                          |              |
| (३) देवताओं के द्वारा भगवतीकी "दयामयी" "श्रखिल<br>शक्तिरूपा" "त्रिगुणस्वरूपा" "विज्यवादिपश्चात्मकदेव रूपा"<br>"प्रणवस्वरूपा" "देवमाता" श्रौर "वेदमाता" इन विशेषणीके |              |
| भावोंको छेकर विस्तृत और परम श्रद्भुत स्तुति =-१                                                                                                                     | ¥.           |

| विषय                                                                  |                            |                                       | प्रप्राड       |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------|
| महादेवी की                                                            | । आज्ञा ।                  |                                       | ou q           |
| (४) महादेवीकी देवताश्रीकी                                             |                            | प्रश्न करनेकी                         |                |
| आज्ञा,                                                                | •• ••• •••                 | ***                                   | १५             |
| देवताओं की                                                            |                            | , ,                                   |                |
| (५) भगवतीके स्वरूपज्ञान प्र                                           |                            |                                       |                |
| प्रकारके उपदेश पानेकी जिङ्गांसा जि                                    | ससं भगवती                  | -                                     |                |
| प्राप्ति शीघ्र हो                                                     | *** ***_                   | •••                                   | १५ <u>-</u> १६ |
| महादेवी की                                                            |                            |                                       |                |
| (६) सचिदानन्दमयी, कार्य                                               | ब्रह्म,काय्येब्रह          | व और पुरुष                            | •              |
| प्रकृति आदि रूपोंके धारण करनेक                                        | ा विज्ञान, आः              | नन्द्सत्ताका                          | İ              |
| वितास जगत्, चेत्ररूपा प्रकृति अ                                       |                            |                                       |                |
| में सत्सत्ता और जङ्गममें चित्सत्ता                                    |                            |                                       |                |
| की सत् श्रीर चित्में व्यापकता, वि<br>लय श्रीर त्रिमावके द्वारा उनका अ |                            |                                       |                |
| लय आर ।त्रमावक झरा उनका ज<br>महेशोंकी उत्पत्ति, श्रोर उनको उन         | द्यमप्, जनक<br>की शक्तियोह | द्रह्या (पण्यु<br>टा <i>चित्रस</i>    | ٠.,            |
| आध्यात्मिक श्राधिदैविक और आ                                           | ामा शासानाय<br>धिभौतिक भ   | <sub>ण्</sub> ास्कराः,<br>ार्वोसे ऋषि |                |
| देवता और पितरोंकी उत्पत्ति, चतु                                       |                            |                                       |                |
| और जगदुत्पत्तिमें उनकी कारणता                                         |                            |                                       | १६-२०          |
| (७) महामायाका स्वरूप शी                                               | के और शक्तिम               |                                       |                |
| ब्रह्म ईश और विराट्रूपके दर्शक                                        |                            | :                                     | २०∸२१          |
| द्वितीय अ                                                             | स्याय ।                    |                                       |                |
| चित्कलाविज्ञानयोगवर्णन                                                | *** ***                    | <del>२</del> :                        | <b>ર—</b> ३४ં  |
| देवताओंकीः                                                            | जिज्ञांसा ।                |                                       | •              |
| (१) भगवतीकी कलाश्रोंकाञ्च                                             |                            | की जिज्ञासा                           |                |
| जिससे कलारूपसे भगवतीका सर्व                                           | त्र अनुभव कर               | सकें                                  | २२             |
| महादेवी की                                                            |                            |                                       |                |
| (२) दश्य प्रपञ्चमें कलारूप                                            | से व्यापकता,               | भगवतीमें                              | •              |
| सद्भाव चिद्भाव और श्रातन्द्रभाव                                       | की षोड़श षोड़              | श कलाओं                               |                |

| विषय .                                                               | पृष्ठाङ्क     |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|
| की पूर्णता होनेसे उनकी सर्व्वपूर्णता, सत् चित् और श्रानन्द           | •             |
| भावकी पोड़श २ कलाश्रोंमेंसे एक २ कला लेकर उससे दृश्य                 |               |
| प्रपञ्चकी उत्पत्ति, इसी एक २ कलाकी सोलह २ कला होकर                   | <b>.</b>      |
| दृश्यमें व्याप्त हैं, ब्रह्मा विष्णु महेशमें पोडश कलाश्रोंकी पूर्णता |               |
| श्रौर उनमें पितृ देव और ऋषिश्रोंका अग्रगएयत्व 📌 🛴 🥶                  | २३–२४         |
| (३) सप्तर्षि, अन्यान्य ऋषि महर्षि, उनके अवतार,                       |               |
| तैतीस देवता, श्रन्यान्य नित्य नैमित्तिक देवता, पितृगण,               |               |
| प्रजापति आदिमें कलाओं का तारतम्य, शक्तिकी षोड़श कला                  |               |
| भगवतीमें और उन्हींकी कलाओंका उद्भिजादिमें मनुष्योंमें                |               |
| श्रौर अवतारोंमें तारतम्य                                             | २ <b>४</b> २६ |
| (४) धर्ममें षोड़श कळा और उसका विश्वधारकत्व                           | •             |
| और धर्माङ्गोमें धर्मोपाङ्गोमें और धर्मसम्प्रदायोंमें कला             |               |
| श्रोंका तारतम्य,प्रवृत्ति धर्म्भके अधिष्ठाता विष्णुं और निवृत्ति     |               |
| धर्माके अधिष्ठाता शिव श्रौर इनका जगद्गुकरूपत्व, श्रार्थ              |               |
| नारीधर्माके आदर्श, उनका स्वरूप और फल, गौरी और                        |               |
| दुर्गामावका विशेष वर्णन, गौरी भावमें तन्मयता और                      |               |
| <b>G</b> ************************************                        | र६–३१         |
| (५) प्रवृत्तिनिवृत्ति -धम्मेकी पूर्णता की अवस्था श्रौर               |               |
| उसके अधिकारी, गुणमेदसे धर्माके अङ्गोपाङ्गोमें कलाओंका                |               |
| वृद्धिक्रम और पूर्णता, वर्णाश्रमधर्ममें कलात्रोंकी पूर्णताका         |               |
| परिणाम, वर्णाश्रमधर्मामें नारीजातिके श्रादर्शका प्राकट्य,            |               |
| 111 1 111 1                                                          | ११-३४         |
| तृतीय अध्याय                                                         |               |
| वेदकाण्डत्रययोगविज्ञानवर्णम ३०                                       | 4-48          |
| देवताआकी जिज्ञासा।                                                   |               |
| (१) वेदके काएडअयका विज्ञान, योगरहस्य और वेद-                         | <b></b>       |
| विज्ञानके साथ योगके सम्वन्धका प्रश्न                                 | ,<br>ąų       |
| महादेवीकी आज्ञा ।<br>(२) योगशक्तिवर्णन, कर्मा उपासना और ज्ञानयोग     |               |
| का स्वतन्त्र २ लज्जण और उनकी धारणा १                                 | છદ્દુ         |
| ना दल्यान द क्रियान नाट जनमा जाटना का ना ना                          | , ,           |

| विपय पृष्ठाङ्क                                                  |
|-----------------------------------------------------------------|
| (३) कर्म्मयोगके भेद और .उनसे जगदश्वत्य और                       |
| प्रवोधकरुपपादपकी उत्पत्ति और उनके साथ अभ्युद्य                  |
| और कैवल्यका सम्बन्ध, सकाम निष्काम कर्मा, उनके साथ               |
| प्रवृत्ति और निवृत्तिका सम्बन्ध एवं उनके साथ साधारण             |
| और विशेपध्रम्मेका सम्बन्ध 3७-४०                                 |
| (४) त्रिविधगति, सुख और श्रानन्दसे कर्मियोगमें प्रवृत्ति,        |
| सुसका विभूतिसे और स्वरूपोपलव्धिसे आनन्दका सम्बन्ध ४०-४१         |
| (५) चतुर्विध भक्त, स्वरूपोपलव्धिकी वाधक सिद्धियां,              |
| संयमका सिद्धियोंसे श्रौर एकतत्त्वका स्वरूपोपलव्धिसे             |
| सम्बन्ध, योगके आठ श्रङ्ग, संयम और एकतत्त्वके सम्बन्धसं          |
| उनके सोलह भेद ४१-४२                                             |
| (६) क्रियासिद्धांशके विचारसे चतुर्विधयोग और                     |
| उनके लच्चण तथा ध्यान और उनका अष्टांगयोगमूलकत्व,                 |
| हानिभक्तोंके साथ श्रिसन्नता ४२-४५                               |
| (७) योगके आठों अङ्गोंका लक्षण और भेद, गुक्क और                  |
| सहजगतिके साथ सिवकल्प और निर्विकल्पसमाधिका                       |
| सम्बन्ध ४५-५१<br>(८)धारणा और ध्यानसे संयम और एकतत्त्वका         |
| प्रारम्म, संयम और एकतत्त्व का लक्षण और उनके साथ                 |
| सिद्धि तथा आत्मज्ञान अर्थात् अभ्युद्य और निःश्र यसका            |
| सम्बन्ध, योगकी प्राणमूता भक्ति और उसके भेद, त्रासक्ति           |
| श्रीर भाव तथा संयम श्रीर एकतत्त्वसं गीणी श्रीर परा              |
| भक्तिका सम्बन्ध ५१-५३                                           |
| (९) तत्त्वज्ञानके द्वारा यथार्थ स्वरूपोपलव्धि, ज्ञानयोग         |
| का माहात्म्य, विद्या श्रीर श्रविद्याके साथ मुक्ति श्रीर वन्ध्रन |
| का सम्बन्ध, शानके द्विविध श्रधिकार और उनसे ऊर्द्ध्वगति          |
| श्रीर निर्वाण तथा परोत्तानुभृति और अपरोत्तानुभृतिका<br>सम्बन्ध  |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                           |
| चतुथे अध्याय                                                    |
| मन्त्रशक्तिविज्ञानयोगवर्णन ५७-७०                                |

| विषय                                                                                                          | पृष्ठाङ्क              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| देवताओंकी जिज्ञासा ।                                                                                          |                        |
| (१) देवताओंकीमन्त्रविज्ञानका रहस्य जाननेकी प्रार्थ                                                            | ना ५७                  |
| महादेवीकी आज्ञा ।                                                                                             |                        |
| (२) प्रणव श्रौर वीजमन्त्र एवं उनका निर्गुण क्षे                                                               | ौर                     |
| सगुण रूप्से सम्बन्ध, मन्त्रके खाथ देवताका सम्बन                                                               | •                      |
| ञ्चानशक्ति श्रौर कियाशक्ति एवं उनका कारणब्रह्म श्रौर कार                                                      |                        |
| ब्रह्म तथा प्रणव और वीजमन्त्रोंके साथ सम्बन्ध                                                                 |                        |
| (३) मन्त्रोत्पत्तिविज्ञान, रूपोत्पत्तिविज्ञान, भाव अ                                                          |                        |
| शब्दके साथ रूप और मन्त्रका सम्बन्ध, प्रणव और वीज मं                                                           |                        |
|                                                                                                               | पृष्ट-दश               |
| (४) प्रणव और बीजमन्त्रोंकी शक्तिका निर्देश, शस्त्र श्रे                                                       |                        |
| श्रस्त्ररूप से मन्त्रभेद श्रीर उनका लचण, साकास्य और नैष्व                                                     |                        |
| म्यसे इनका सम्बन्ध, मन्त्रोंके द्वारा दैवीशक्तियोंका श्राव                                                    |                        |
| र्षण, कम्मे उपासना श्रीर ज्ञानके साथ मन्त्रींका सम्बन्ध ।<br>(५) ब्रह्ममन्त्र और उसका माहातम्य, मन्त्रसिद्धिव | ६१–६३ <sub>-</sub><br> |
| से सब कार्यों की सिद्धि, अमन्त्रक कर्मका कुफल, मन्त्रों                                                       |                        |
| A A                                                                                                           | ୟ<br><b>୧</b> ୫–୧७     |
| (६) मन्त्रोंके साथ अगर्भ सगर्भ योगका सम्बन्ध, स                                                               |                        |
| श्रीर अनङ्ग मन्त्रोंके लक्तण और फल, मन्त्रोंमें वर्णचतुष्ट                                                    | ाम<br>स्य              |
| _                                                                                                             | ६७–६¤                  |
| (७) सुप्टि और लयसे मन्त्रों का सम्बन्ध, प्रणव                                                                 |                        |
| भ्यासका फल, प्रणवसे सृष्टि श्रीर लयका सम्बन्ध, मन्त्र अ                                                       |                        |
| कर्माका चेतनत्व और जड़त्व                                                                                     | <b>६८−७</b> ०          |
| पञ्चम अध्याय ।                                                                                                |                        |
| कर्म्मविज्ञानयोगवर्णन                                                                                         | 08-03                  |
| देवताओंकी जिज्ञासा ।                                                                                          |                        |
| (१) जगदुत्पादक कम्मेका विद्यान, उसकी गतिः                                                                     | ត , .                  |
| रहस्य और उसकी शक्तिका लय करके मुक्त होनेका उपा                                                                | य                      |
| आदि विषयोंका प्रश्न                                                                                           | ৩१–७ঽ                  |
| -                                                                                                             |                        |

#### विपय

पृष्ठाङ्क

#### महादेवीकी आज्ञा।

- (२) कर्मकी व्यापकता और उसका सर्वकारणत्व. कर्म और महादेवीकी शक्तिका अभेद, कर्मसे धर्माधर्म का सम्बन्ध, कर्मके भेद, उनका कार्य्य और उनके श्रधि-कारी ... ... ... ७२-७६
- (३) शक्तिसम्बन्धसे तथा अन्य प्रकारसे श्रवतारांके भेट और अवतारका काल,कर्म्मका बीज संस्कार औरसंस्कारो-त्यिका स्थान, संस्कारके भेट और उनसे वन्ध मोलका सम्बन्ध, प्राकृत संस्कारसे बेदिक संस्कारोंका सम्बन्ध, अप्राकृत संस्कारको श्रनन्तता ... ... ... ४
- (४) बैदिक संस्कारों के नाम उनका विभाग श्रीर उनका प्रवृत्ति-रोधकत्व श्रौर निवृत्तिपोषकत्व, सन्न्यासमें प्राकृत संस्कारकी पूर्णता, कम्मीविभागके साथ संस्कार-विभागका सम्बन्ध, संस्कारोंकी सादिसान्तता ... ५६-७८
  - (५) संस्कारणुद्धि कर्मणुद्धि श्रौर मुक्तिका परम्परा-सम्बन्ध, वीजाङ्कुरवत् संस्कार श्रौर कर्मका सम्बन्ध, सृष्टि-प्रवाहकी श्रनाद्यनन्तता, सहज कर्मका जीवों की उत्पत्ति अभ्युद्य और मुक्ति विधायकत्व, स्त्री पुरुषीमें संस्कारशुद्धि-का प्रकार और उसका परिणाम ... ... ७६-६
  - (६) त्रिविध कर्माका वैज्ञानिक स्वरूप श्रीर उनकां कार्या, ईश्वरका स्वरूप, कर्मोके सञ्चालक, कर्माकी गति जाननेसे मुक्ति, जैव कर्माकी दो गति और उनका परिणाम =१-=६
  - (७) आकर्षण विकर्षण शक्ति श्रीर उनका गुणोंसे सम्बन्ध, इन दोनों शक्तियोंकी समताकी श्रवस्था और उस से मुक्तिका सम्बन्ध, कर्मयोगका लक्षण श्रीर फल, सकाम और निष्काम भावसे कर्मोंके परिणाममें तारतम्य ... ... =६-=९
  - ( = ) कम्मवन्धनसे छूटनेका सुगम उपाय, द्वन्द्वसे वन्ध और एकतत्त्वसे मुक्ति, निष्कामभावसे जैवकम्मकानाश जैवी प्रकृतिका परिवर्त्तन और मुक्ति, कम्मफलोंका अवश्यम्भावित्व, मुक्तात्माओंके कम्मोंको स्थिति, अवतारोंको भी कम्मा-धीनता

| _                                                           |                                                          |           |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|
| ं विषय                                                      | 1                                                        | पृष्टाङ्क |
| ( ६ ) जीवन्मुक्तोंका भी कर्म्सशं                            | ोग और सहज तथा ऐश                                         | g         |
| कम्मोंकी अधीनता, कर्मात्यागकी                               | असम्भवता, कम्मे श्री                                     | τ         |
| श्रकमर्मका हान श्रौर उससे मुक्ति                            | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                   |           |
| षष्ठ अध                                                     | ग्रय ।                                                   |           |
| ज्ञानविज्ञानयोगवर्णन                                        | 93                                                       | 3-996     |
| देवताओंकी                                                   | •                                                        |           |
| (१) उस तत्त्वज्ञानविषयकप्रश                                 | न जिसकी प्राप्तिसे कर्मा                                 |           |
| पाशसे छूटकर सायुज्य मुक्ति प्राप्तः                         | होती है                                                  | દક        |
| - महादेवीकी                                                 | आज्ञो ।                                                  |           |
| (२) भगवतीका ,विस्तृत स्वन                                   |                                                          | ī         |
| के विस्तारके लिये जगत्की उत्पत्ति                           | , तत्कालीन विद्या और                                     | •         |
| अविद्याका स्वरूप श्रीर उनका कार                             | र्षे                                                     | e3-83     |
| (३) बन्धदशाका मिथ्याज्ञान                                   | मूलकत्व, विद्या और                                       | •         |
| अविद्याके वश जीवींकी अवस्था,                                |                                                          |           |
| अधिभृत भावींका वर्णन, गुद्धागुद्ध                           | कर्मा और उनका मुक्ति                                     | •         |
| तथा वन्धनसे सम्बन्ध, अधिदैव                                 |                                                          |           |
| वर्णन                                                       | ,,,                                                      | £9-19     |
| (४) स्त्रीधारा पुरुषधारा अ                                  | रि क्टस्थ, एवं उनका                                      |           |
| ईश्वरमें उत्तरोत्तर लयकम, श्रात्मक्ष                        | निका विकाशक्रम, त्रिगु-                                  |           |
| णात्मक त्रिविध भक्त, उनका अनुभे                             | i i                                                      |           |
| उनका विभूतियुक्त जनम                                        |                                                          | 8-606     |
| (५) ज्ञानी भक्तका अनुभवकर                                   | ि और उसम दाम्पत्य-                                       |           |
| प्रेमकी उपमा, परामक्तिका स्वरूप व                           | णन, वधा भक्तम उन्नात                                     |           |
| का कम और उससे मुक्ति. लिखत                                  |                                                          |           |
| कम्मीका लच्चण                                               |                                                          | १-१०६     |
| (६) क्रियमाणका प्रारम्ध होना                                | ,દેઇ આર <i>એંદઇ સર્જાણ</i><br>- સામા મુક્ક સ્ટામિક       | •         |
| का विनिमय और उसके अधिकारी<br>दशा श्रीर उनकी कर्मावन्धनसे मु | , शाना मतामा या <u>न्</u> मामा<br>कि चक्रियाचित्रे क्रजा |           |
| दशा श्रार उनका कम्मबन्धनस सु<br>चारकी प्रथम आवश्यकता और उस  | क्षा सम्बद्धाः १०                                        | 208-3     |
| चारका प्रथम आवश्यकता जार उर                                 | 1411 Albi 111 111 114 114 114 114 114 114 114 11         | 11.0      |

| . विपय                                               | पृष्टा <b>ङ्क</b>                                      |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| (७)) ज्ञानके अधिकारी, धर्म्माचरणसे                   | ही साम्निध्य प्राप्ति,                                 |
| चतुर्विशति तत्त्व, श्रन्तःकरणचतुष्टयका               | । परस्पर सम्बन्ध,                                      |
| उसमें विद्या अविद्याकी स्थिति और उ                   | सका फल. स्यृत                                          |
| स्दम कारणःशरीरका लक्तण, पञ्चकोपीक                    |                                                        |
| ( = ) वन्धन और मुक्तिका कारण                         |                                                        |
| तत्त्वण                                              | ११४-१९५                                                |
| सप्तम अध्या                                          |                                                        |
| विराट्रूपदर्शन और विभूतिये                           | गिवर्णन११६-१४३                                         |
| देवताओंकी जिज्ञ                                      | 1सा                                                    |
| (१) उस रूपके दर्शनकी प्रार्थना                       |                                                        |
| निरन्तर देखकर परमानन्द्सागरमें                       |                                                        |
| करते हैं                                             | ११६                                                    |
| ् महादेवीकी आज्ञ                                     | Tl                                                     |
| (२) विराट्रूप देखनेके लिये देवत                      | ाश्रोंको दिव्य चत्तुः                                  |
| प्रदान                                               | १६७                                                    |
| देवताओं का विराट्र<br>(३) विराट्रुपका विस्तृतवर्णनः  | स्पद्शन ।<br>सौर तसके वर्णकों                          |
| असमर्थता प्रकट करते हुए देवताओंकी                    | श्रार उत्तफ <sub>्</sub> द्शपम<br>रूपार्वे स्माव स्तरम |
| के दर्शन देनेकी महादेवीसे प्रार्थना                  | ११ <i>७-१२</i> ५                                       |
| महादेवीकी आह                                         |                                                        |
| ( ४) महादेवीकी त्रिविध और सप्त                       | विध विभृतियां और                                       |
| उनके दर्शनका फल                                      | १२५-१३३                                                |
| (५) महादेवीकी साधारण विभूति                          | याँ, उनकी विभूति                                       |
| रूपसे सर्वत्र व्यापकता श्रौर उनका साध                |                                                        |
| (६) धर्मिकल्पद्रुम, उसपर स्थित                       |                                                        |
| का फळ                                                | १३७-१३९                                                |
| (७) शकिगीताका स्वकृप, उसव                            | ती फलश्रुति, उसके                                      |
| प्रचारका स्थान, उसके अनिधकारी श्री<br>याग-विधानका फल | र उसके झारा शकि-<br>ः <b>१३६</b> –१४३                  |
|                                                      | ··· ··· ··· /36_/05                                    |

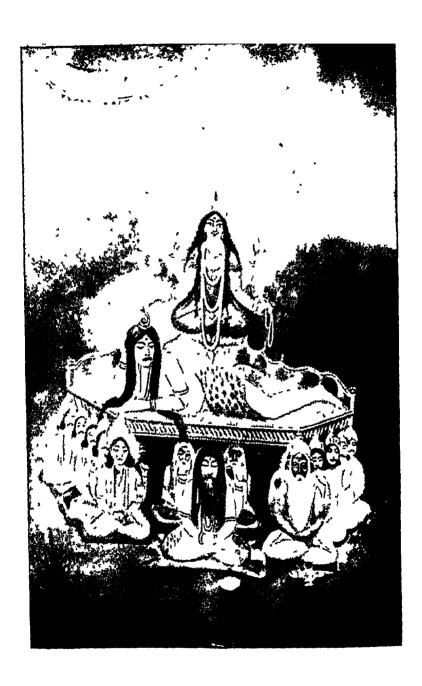

अधिजगन्मात्रे नमः



# श्रीशक्तिगीता भाषानुवादसहिता

## शक्तिशक्तिमतोरभेदयोगवर्णनम् ।

सूत उवाच ॥ १ ॥

गुरुदेव ! त्वया प्रोक्तं पुराणान्यखिळानि यत् । विद्यन्ते स्मृतयो नूनं श्रुतितत्त्वप्रकाशिकाः ॥ २ ॥ नैकोपनिषदश्चाऽपि पुराणनिचये नतु । गीतानाम्ना च विख्यातास्सन्ति तत्राऽपि भूरिशः ॥ ३ ॥

### मुतजी बोले ॥ १ ॥

्हे गुरो ! आपने कहा था कि पुराणसय वेद के तात्पर्य्यप्रकाशक स्टितियाँ हैं॥२॥और पुराणोंमें गीता नामसे विख्यात अनेक उपनिषद् आदिष्टञ्चाऽपि में देव ! विवुधानां च सिन्नधी । प्रादुरासीन्महादेवी स्वयं ब्रह्ममयी पुरा ॥ ४ ॥ रहस्यं शक्तिरूपस्यं शक्तिमह्रह्मणों वहु । श्रावियत्वा महादेवी देवान् साध्वकृतार्थयत् ॥ ५ ॥ त्रिलोकपावनीं दिव्यां शक्तिगीतां सुदुर्लभाम् । अतो मां श्रावयेदानीं ज्ञानानन्दद्यानिषे ! ॥ ६ ॥ व्यास उवाच ॥ ७॥

त्वद्भॅनसा सूत ! सहुद्धे ! प्रसन्नोऽस्मिं न संशयः । विशेषतश्च ते मसा विश्वकल्याणसक्तया ॥ ८ ॥ अतः सूत ! समीहेऽहं तुभ्यं श्रावियतुं शनैः । पुराणशास्त्रं परंमं वेदार्थप्रतिपादकम् ॥ ९ ॥ यतस्त्वमेव तच्छास्त्रं नॄणामभ्युदयाय वै । निःश्रेयसकृते चैव लोके ख्यापियतुं प्रभुः ॥ १० ॥

भरे हुए हैं ॥३॥ हे देव ! आपने यह भी श्राज्ञा की थी कि पुराकालमें व्रह्ममयी महादेवी देवताओं के सन्मुख प्रकट हुई थीं ॥ १ ॥ और उन्होंने शक्तिमान ब्रह्मके शिक्तमय खक्पके अनेक रहस्य उनको भलीभाँति सुनाकर इतकृत्य किया था ॥ ५ ॥ श्रतः इपा करके हे ज्ञान, आनन्द और द्याके निधि गुरुदेव ! त्रिलोकपिषत्रकर, सुदिव्य और दुर्लभ शिक्तगीता मुक्ते सुनाइये ॥ ६ ॥

व्यासनी बोले ॥ ७ ॥ -

हे सुवुद्धि स्त! मैं तुम्हारी भक्तिसे श्रौर विशेषतः तुम्हारी जगत्कल्याणमें छगी हुई वुद्धिसे प्रसन्न हूं इसिलये शनैः शनैः वेदार्थप्रतिपादक पुराण शास्त्र तुम्हें सुनानेकी मैं इच्छा रखता हूं॥।॥——८॥ क्योंकि तुम उन शास्त्रोंको मतुष्योंके श्रम्युद्य श्रौर निःश्रेयसके लिये जगत्में प्रकट करनेमें समर्थ हो॥ १०॥ इस समय शक्तिगीता में तुम्हें सुनाता हूं सुनो, क्योंकि तुम्हारा चित्तक्षपी भ्रमर

श्रावये शक्तिगीतां नामिदानीं श्रूयतां खलु ।

महादेवीपदाम्भोजचञ्चरीकद्वदा त्वया ॥ ११ ॥

गीतयं सारभूताऽस्ति सर्व्वोपानेपदां हिता ।

निष्कर्पः सर्ववेदानां जननी ज्ञानवर्ज्ञसाम् ॥ १२ ॥

पुरा देवामुरे युद्धे साक्षाद्वहास्वरूपिणीम् ।

जगदम्वां महादेवीं समाराध्य दिवोकसः ॥ १३ ॥

विविधिविधिभः मृत ! विजयं लेभिरे यदा ।

अम्वायज्ञमनुष्टाय ततस्ते विधिपूर्वकम् ॥ १४ ॥

दिदृक्षाञ्चकिरे देवीं विधृतकल्मपास्तदा ।

तिमन् काले तु देवपर्नारदस्योपदेशतः ॥ १५ ॥

विविदुर्विद्धधाः सर्वे यन्मणिद्वीपमुन्तमम् ।

तैर्यद्यप्याम्बकालोकं समासाद्य महेश्वरी ॥ १६ ॥

दृष्टु शक्यां तथाऽप्येते सर्व्वं गन्तुं न शक्नुयुः ।

तत्र देवाः कियन्तस्तु कियन्मात्रर्पयस्तथा ॥ १७ ॥

महादेवीके पदरूपी कमलमें सदा छीन रहता है ॥ ११ ॥
यह सव उपनिपदोंकी साररूपा, वेदोंका निष्कर्प और ज्ञानज्योति
की जननी है ॥१२॥ पुराकाछंमें जब सालात् ब्रह्मरूपिणी जगन्मातुरूपधारिणी महादेवीकी अनेक प्रकारसे उपासना करके देवताओंने
देवासुर संव्राममें जय प्राप्त किया था और इस जयलामके अनन्तर
विधिपूर्वक अम्यायहाका अनुष्ठान कर विधूतफल्मप होकर महादेवीके दर्शन लाभ करनेकी उन्होंने इच्छा कीथी, उस समय देविष
नारद्के उपदेश द्वारा उनको यह विदित हुआ था कि यद्यपि देवीलोकरूपी मणिद्वीपमें जाकर जगन्माताका दर्शन प्राप्त हो सका है
परन्तु यहां सब देवता पहुंच नहीं सक्ते, केवल कुछ देवता और कुछ,
अप्रियाण ही पहुँचनेकी सामर्थ्य रखते हैं, सोभी महादेवीकी छपा

क्षमन्ते गन्तुमेवाऽहो सृत ! तत्राऽप्यपेक्ष्यते । महादेव्या दयादृष्टिस्तां विना नैतुमीशते ॥ १८ ॥ एवं सुविदिते तात ! भगवान् देवनायकः । विष्णुरूचे तदानीन्तु देवान् सम्बोध्य तानिदम् ॥ १९ । प्रभवो न यदा गन्तुं निखिलास्तत्र निर्ज्जराः! शक्तुवन्त्यिप ये गन्तुं देवीलोकं हि तेऽपि च ॥ २० ॥ र्भमन्ते स्वेच्छया नैतुं जगद्म्वाद्यामृते । यदा तु जगदम्वायाः सर्वथाऽपेक्षिता कृपाता २१ ॥ सर्वेरागम्यतां तर्हि ब्रह्मचक्रमनुत्तमम् । अस्माभिर्मिलितेर्हें वैरिहाऽनुष्ठीयतां हितम् ॥ २२ ॥ वयश्चेद् ब्रह्मचक्रेऽस्मिन् कृतकृत्या भवेम ह । अपुना ब्रह्मचक्रेण सर्व्वोत्कृष्टतमेन च ॥ २३ ॥ सर्वेंऽभिन्नान्तरात्मानः स्वीयाभिः कर्म्मशक्तिभिः। स्वज्ञानेन स्वभक्या च जगन्मातुः पदाम्बुजे ॥ २४ ॥ शक्तुयाम वयं लब्धुमेकाग्रत्वं परं यदि । तदा मे दृढ़विश्वासो वर्त्तते विबुधर्पभाः ॥ २५ ॥

सापेत्त है ॥१३-१८॥ ऐसा विदित होनेपर देवनायक भगवान विष्णुने सब देवताओं को समभाकर कहा॥१६॥ जब सब देवतागण देवीलोक में नहीं पहुंच सके और जिनकी वहां पहुंचनेकी सामर्थ्य भी है वे भी अपनी इच्छासे नहीं पहुंच सके; स्तरां जब जगन्माताकी कृपा ही सब प्रकारसे अपेत्तित है तो आओ हम सब मिलकर हितकारी और सब्बोत्तम ब्रह्मचक्रमें हम-लोग सफलकाम होंगे और यदि इस सब्बोत्तम चक्र द्वारा हमलोग सब एक अन्तःकरण होकर अपनी क्रियाशक्ति, भक्ति और ज्ञानसे जगन्माताके चरणोंमें एकायता प्राप्त कर सकेंगे तो मेरा स्थिर विश्वास है

यन्तूनं सा महादेवी स्वयमाविभविष्यति । स्वदर्शनोपदेशाभ्यामत्रैवाऽनुग्रहीप्यति ॥ २६ ॥ एतच्छुत्वा बचो विष्णोस्तदानी निखिलाः सुराः । विष्णुं चकेश्वरं कृता भगवन्तं रंगापंतिम् ॥ २७ ॥ पुण्येन ब्रह्मचक्रेण सर्वश्रेष्टलसंजुपा । जपास्ता ते महादेव्याः महत्ताः मुसमाहिताः ॥ २८ ॥ तनो विद्यारिणी निसं भक्तमानसमन्दिरे । आया सेव महादेवी करुँपकिनकेतनम् ॥ २९ ॥ देवेरनुष्टिने तस्मिन् ब्रह्मचके सुदुर्लभे । देवाक्षिगोचरीभृय दिन्यं तेजस्वितामयम् ॥ ३०॥ सर्वसीन्दर्श्वशोभाद्यं परमाद्भतदर्शनम् । विभ्राणाऽन्त्रीकिकं रूपमाविर्मावमवाप ह ॥ ३१ ॥ दिवाकसोऽखिला अभी पुरस्तदा व्यल्लोकय-ऋखण्डमण्डलाकृतिं विभिद्यं वे तमस्ततिम् । अखण्डमण्डलात्मकं मुद्दिव्यमेकमद्भुतं महः किमप्यहो परं मकाशते स्म दृःसहम् ॥ ३२ ॥

कि महादेवी अवश्य यहां ही खयं आविर्मृत होकर दर्शन और उपदेश द्वारा हमलोगोंको कृतकृत्य करंगी॥२३-२६॥ इतना भगवान् विष्णुका वचन सुनकर उस समयं सब देवतागण भगवान् विष्णुको चकेश्वर बनाकर प्रश्चकको द्वारा महादेवीकी उपासनामें सावधान होकर प्रवृत्त हुए॥ २७-२=॥ भक्तमनोमन्दिरविहारिणी वही करणामयी आद्या महादेवी सब देवताओंके द्वारा अनुष्ठित प्रहाचकमें देवताओंके दर्शनेन्द्रियगोचर होकर दिव्यतेजोमय और सब सीन्द्र्योंसे शोभित श्रद्धत रूपमें प्रकट हुई ॥२६-३१॥ उस समय इन सब देवताओंने देखा कि अखग्डमग्डलाकार अन्धकारराशिको भेदन करके एक अनन्तकोटिसूर्य्यतेज-ओघमोघताकरं
विभासते स्म तन्महः समुज्ज्वलं मनोहरम्।
महस्ततोऽन्तरा गलद्धिरण्यपुञ्जसिन्नमा,
समाविरास्त पोडशी समस्तिविश्वमोहिनी ॥ ३३ ॥
अपूर्वमूर्तिरिन्वकाऽवलास्वरूपधारिणी
वभौ समस्तिवश्वनव्यभास्वरूपभाकरा।
सुदिव्यवस्त्रभूपणैर्विभूपिता चतुर्भुजः
सुपाश्चमङ्कुशं तथाऽभयं वरश्च विश्वती ॥ ३४ ॥
असौ जगद्भविस्थितिप्रणाश्चकारिणीश्वरी
शिवात्मनः परात्परस्य नाभिपद्यमास्थिता।
शिवोऽपि दिव्यमञ्चमस्यिधस्वपंस्त्रिदेवयुक्पितृत्रजर्पिनिर्जरा यदीयपादक्षिणः ॥ ३५ ॥
गभीरमप्यहोऽन्विकामुखं सुचारुद्शनं
जगद्विमोहकारकस्वयन्दहास्यशोभितम्।

सुिव्य, अद्भुत, दुःसह और अखएडमएडलाकार ज्योति सामने प्रकाशित हुई ॥ ३२ ॥ वह ज्योति श्रनन्त कोटि सुर्योकी तेजोराशिको भी पराभूत करनेवाली,समुज्ज्वल, मनोहर और शोभायमान थी। उस ज्योतिके बीचसे एक गलितकाञ्चनके सदश और जगत्को मुर्ध करनेवाली षोडशी स्त्रीमूर्ति प्रकट हुई ॥ ३३ ॥ जो स्त्रीरूप धारण करनेवाली अपूर्व्वमूर्ति देवी संसारकी नवीन देदीप्यमान सब शोभा- आंकी खनिरूपसे विराज रही है, जो दिव्य वस्त्र श्रीर श्रतङ्कारोंसे भूषित है, जो चार हार्योमें पाश अङ्ग्रश श्रभय श्रीर वर को धारण किये हुई जगत्की उत्पत्ति स्थिति लय करनेवाली जगदीश्वरी शिव रूपशारी परमब्रह्मके नाभिक्रमल पर श्रासीना है, शिव दिव्य मञ्चपर सोये हुए हैं जिस मञ्चके ब्रह्मा,शिव श्रीर विष्णुके सहित श्रनेक पितृ भ्रविष श्रीर देवता खुरारूप हैं ॥ ३४-३५ ॥ देवीका मुख सुचार्द्यर्शन

जगित संसिप स्वतस्तदाननादुदेति च जगित मोहमोहसाधकः स ऑध्यनिर्निरन्तरम्॥ ३६॥ समस्ततन्त्रतो ध्रुवं विद्याताऽप्यसो शिवा जगत्स्त्रदिन्यशक्तिभिश्च वेतिपस्याऽस्तिलम्। दद्गति विश्वशङ्करं परं निरन्तरं मुद्दुः प्रसादमात्मनो जगित्रत्रासिजीवजातये॥ ३७॥ सद्गत्मिका चिद्गत्मिका रसात्मिकाऽद्वयाऽप्यसो प्रपद्म साचिदात्मकं हि भावमात्मनेव तु। प्रभक्तस्यसारिणी महेश्वरी द्वयात्मिका रसात्मकस्त्रसत्त्रया समस्तविश्वमाञ्जत ॥ ३८॥ देवीं त्रव्यमयीं समीक्ष्य पुरतस्त्वेत्रविश्वां निर्जरा-निष्यन्दा अगिरोऽभवित्रव कियन्मूद्दाः क्षणं संस्थिताः। पश्चान्मोहत्तमोविमुक्तमत्त्रश्चेतन्यपूर्णाश्चयाः श्चान्ता देवगणाः कृताञ्जिलपुटा देवीं परां तुष्टुवः॥ ३९०॥

और गम्भीर होने पर भी जगन्मुग्धकर मन्द हास्यसे सुशोभित है, वे निर्वाक् होने पर भी उनके मुखसे जगत् को मुग्ध करनेवाली ऑकारम्बनि स्तः ही निकल रही है ॥ ३६ ॥ वे सर्व्यत्वातीत होनेपर भी अपनी देवी शिक्तसे जगत्में परिव्याप्त होकर संसारके कल्याणकारी उत्कृष्ट अपने प्रसादको जगित्रवासी जीवसमृहको निरन्तर वारंवार प्रदान कर रही हैं ॥ ३७ ॥ वे अहैत समिदा नन्दमयी होनेपर भी सत् और चित् भावके आश्रयसे हैतक्य धारण करती हुई आनन्द भावसे जगत्को परिव्याप्त किये हुई हैं ॥३०॥ वे व्यत्ति करनेले थोडी देरतक निस्पन्द और निर्वाक् हो विमोहित होकर रहे, तत्पश्चात् मोहमुक होकर पूर्ण चेतनताको प्राप्त होते हुए कृताक्षित हो स्तुति करनेलगे॥३६॥

देवा जन्तुः॥ ४०॥

देवि ! प्रपन्नांत्तहरे ! शिवे ! त्वं वाणीमनोवृद्धिभिरममया । यतोऽस्यतो नेव हि किथिदीयः स्तोतुं स्वशब्देर्भवतीं कदाचित् ॥ ४१ ॥ परं मनोवेगिवमोहिता वयं भावं भवता अपि वाङ्मनोधियाम । अगोचरं द्योतियतुं समुद्यताः समस्व नो दोपममुं द्यानिषे ! ॥ ४२ ॥ अत्र समाप्ताविप कारणं ते महसपाराऽस्ति कृपव मातः ! । त्रह्मस्वरूपे ! जगदम्विकेऽलं दयामयीं त्वां सतनं नमामः ॥ ४३ ॥ परात्परा त्वं परतन्त्वरूपिणी स्वतीस तन्त्वान्यास्विलानि राजसे ।

#### देवतागण वोले ॥ ४० ॥

हे महादेवी ! आप वाणी मन और वृद्धिके अगोचर हैं इस कारण इस संसारमें ऐसा कोई भी नहीं हैं जो शब्द हारा आपकी स्तुति कर सक्ता हो ॥ ४१ ॥ परन्तु हम मनके श्रावेगसे आपके मन वचन और वृद्धिसे श्रगोचर भावको शब्दोंके हारा प्रकट करनेमें प्रवृत्त हुए हैं, हे दथानिये! इस अपराधको आप चमा करें ॥ ४२ ॥ इस चमाप्राप्ति में आपकी महती अपार करुणा ही कारण है। हे ब्रह्ममंशी जगदम्बिके । आप द्यामयी को प्रणाम है ॥४३॥ श्राप तत्त्वा-

सिचन्वसाहाय्यत आत्मना पुन-र्दाम्पसरूपं युगलञ्च विश्वती ॥ ४४ ॥ तनोषि शृङ्गारमयीं समन्ता-**छीलाललामान्वितसृष्टिमेताम्** । स्वानन्दसन्दोहभरप्रकाशा-मनाद्यनन्तां जगद्मिवकेऽलम् ॥ ४५ ॥ लीलोदयास्ते भवतो भवसा-अक्षीङितैः केवलमेव मातः !। नानाविधस्यामितसङ्ख्यकस्य, ब्रह्माण्डसङ्घस्य च देवि ! मन्ये ॥ ४६॥ सर्गस्थितिभयवहारकार्य्यं भवद्विलासस्य तरङ्गमात्रम् । कर्जुं क्षणेनाखिलमस्यलं त्वं नमोऽस्त्वतस्तेऽखिलशक्तिरूपे !॥ ४७॥ त्वं निर्शुणाकारविवार्जताऽपि त्वं भावराज्याच वहिर्गताऽपि।

श्रीर से स्त्री रूप धारण करके अपने चित् और सत् भावकी सहायतासे युगल दाम्पत्यरूप धारण करती हुई हे जगदम्बिके । श्रपने परमानन्दकी प्रकाशक श्रद्धार - लीलामयी अनाधनन्त स्टिष्टिलीलाका प्रवाह प्रवाहित करती हैं ॥ ४४-४५॥ लीलाका उदय और अस्त श्रापके नेत्रके इक्षित मात्रसे हुआ करता है, एक मुहुत्तमें श्रनन्त ब्रह्माएडोंकी सृष्टि स्थितिऔर प्रलय कर देना आपके विलासका एक तरक्षमात्रहै, एकही चूणमें सब कुछ करसकती हो इसलिये हे सर्व्यक्तिमयी ! आपको प्रणाम है॥ ४६-४०॥ आप श्राकाररहित, भवातीत, गुणातीत, श्रखएड,

सर्वेनिद्र्यागोचरतां गताऽपि
त्वेका हाखण्डा विभुरद्वयाऽपि ॥ ४८ ॥
स्वभक्तकल्याणाविवर्द्धनाय
धृत्वा स्वरूपं सगुणं हि तेभ्यः ।
निःश्रेयसं यच्छिस भावगम्या
त्रिभावरूपे ! भवतीं नमामः ॥ ४९ ॥
नास्त्रम्य ! सीमा तव सत्कृपायाः
शक्ता न ये भक्तगणास्त्वदीयाः ।
तत्त्वप्रवोधस्य पपूर्वभावाद्—
द्रष्टुं हि ते भावमयस्वरूपम् ॥ ५० ॥
स्वाभाविकरेव कृपाकटाक्षैः
समीहमाना हानुकम्पितुं तानः ।
गुणाश्रयाद्यच्छिस दर्शनं स्वं
मुक्तिञ्च तेभ्योऽभ्युद्यं ददांसि ॥ ५१ ॥

अद्वितीय, विमु और सव इन्द्रियोंसे अग्राह्य होनेपर भी ग्रपने भक्तोंके कल्याएके अर्थ ही सगुएकप घारण करके भावगम्य होकर उनको निःश्रेयस प्रदान करती हैं, हे त्रिभावक्रपिणी! श्रापको प्रणाम है॥ ४८-४९॥ श्रापकी कृपाका पार नहीं है, श्रापका जो भक्त तत्त्वज्ञान-की पूर्णताके अभावसे आपके भावमय कपको दर्शन करनेमें असमर्थ है परन्तु आप अपनी स्वाभाविक करुणासे उसको कृतकृत्य करना चाहती हैं, उस अपने कृपापात्र भक्तको श्राप श्रपने गुणोंके आश्रयसे दर्शन देकर अभ्युद्य श्रीर निःश्रेयस प्रदान करती हैं, हे देवि! आपके तत्त्वको हम देवगण तथा असुर कुछ भी नहीं समस सकते तो मनु-ष्योंका न्या कहना है, हेपरात्परे! हे द्याम्युराशे! हे त्रिगुणमयी! श्रापको

ज्ञातुं न शक्तास्तव देवि ! तत्त्वं वयं न दैत्या अपि मानवाः के। परात्परे ! त्वाञ्च दयाम्बुराशे ! वयं नमामस्त्रिगुणस्वरूपे ! ॥ ५२ ॥ कि वर्णनं तेऽस्ति ऋपाम्बुराशे -र्थेऽज्ञानपाशैर्जड़िता विसुग्धाः। मातमहत्त्रं परयाद्धतं ते किमप्यहों नैव विदन्ति भक्ताः ॥ ५३ ॥ अनन्यभक्सैव तु केवलं हि भुङ्गायमाणास्तव पादपन्ने । विच्योतयस्यम्व ! न तानपि त्वं स्वदर्शनान्मोक्षखनेः कदापि ॥ ५४ ॥ श्रीविष्णुगौरीशिवधीशसूर्य्य -रूपासु पञ्चात्मकदेवतासु । यथारुचि त्वं मकटत्वमत्य स्यूलामु तान्यै द्धरूपे इतार्थान् ॥ ५५ ॥ दैवेषु राज्येषु यदा कदाचिद्-

प्रणाम है ॥ ५०-५२ ॥ हे जगनमातः । आपकी कृपाका कहांतक वर्णन कियाजाय, जो आपका श्रहातपाशसे विजडित विमृद्ध अह भक्त श्रापके महत्त्वको कुछभी नहीं समभता है परन्तु आपके चरणकमलों में अनन्यभक्तिसे भ्रमर जैसा प्रेम रखता है उसको भी आप मोच-प्रद श्रपने दर्शन देने से विमुख नहीं रखती श्रीर विष्णु सूर्य गौरी धीश और शम्मुक्षपी पञ्चमृक्तियों से जैसी उसकी रिच हो उसी स्थूलमृर्तिमें प्रकट होकर उसको कृतकृत्य करती हैं॥ ५३-५५॥ जब कभी घोर देवासुरसंग्राम द्वारा देवीराज्यमें धर्मविच्छव उपस्थित होंता है तब आप जगत्के कल्याणके लिये हम

घोरेण देवामुरसङ्गरेण । जित्रप्ते धार्मिमकविष्ठवौद्यो -द्यामिय ! त्वञ्च तदेव नृनम् ॥ ५६ ॥ मातर्जगन्मज्ञलमाशु कर्तु -माकुष्य तेजांस्यमलानि नोऽलम् । तैरेव सन्दीपितदिक्समूहेः स्यूहं स्वरूपं विमहं द्धाना ॥ ५७ ॥ इत्वाऽम्रुरांस्तान् कुरुपे व्यवस्थां दैवाधिराज्यस्य विशालसीम्नः । एवं कदाचित्किल मर्स्यलोके धर्म्भस्य जाते वहु विष्ठवे हि ॥ ५८ ॥ विभिन्नजीवेष्ववतीर्य्य यात-ईठादसाधूनिखिलानिहत्य । साधूनवन्ती पुनरेव धर्म-राज्यं सुसंस्थापयसे तदा त्वंम् ॥ ५९ ॥ देशो यदा हासमुपैति तं त्वं नेतृस्वरूपे हावतीर्थ्य पासि । विष्ण्वादिपञ्चात्मकदेवरूपे !

सवोंके निर्मल तेजको आकर्षण करके दिशाओंको दीपित करनेवाले उस तेजसे अपनास्थूलक्षप धारण करती हुई असुरोंका निधन करके दैवीराज्यकी सुव्यवस्था करती हैं, उसी प्रकार जब कभी मृत्युलोकमें धर्म-विच्लव उपस्थित होता है तो आप विभिन्न जीव शरीर में अवतीर्ण होकर असाधुओंका विनाश और साधुओंको सुख प्रदान द्वारा धर्म्मका पुनः संस्थापन करती हैं, उसी प्रकार जब देशकी अवनित होने लगती हैं तब नेताक्षपमें अवतार लेकर उसकी रहा करती हैं,

वंयं नमामो रणचण्डिके ! त्वाम् ॥ ६० ॥ तं सचिदानन्द्रमये स्वकीये ब्रह्मस्वरूपे निजविज्ञभक्तान् । <sup>१</sup> तथेशरूपे च विधाप्य मात-रुपासकान् दर्शनमात्मभक्तान् ॥ ६१ ॥ निप्कामयज्ञावालिनिष्ठसाधकान् विराट्स्वरूपे च विधाप्य दर्शनम् । श्रुतेर्महावाक्यमिदं मनोहरं करोष्यहो"तत्त्वमसीति" सार्थकम् ॥ ६२ ॥ मन्त्रावलीनां दृढ़सेतुभूते ! स्पृयादिजाते ! प्रभवे ! श्रुतीनाम् । अनाद्यनन्तेऽखिलगे ! प्रणस्ये ! नमो भवत्ये प्रणवस्त्रक्षे ! ॥ ६३ ॥ ज्ञानस्य साम्राज्यमृषिप्रकाण्डै -रस्माभिरम्बाखिलकर्म्भराज्यम् । स्यूलं स्वराज्यं पितृभिश्च नूनं दन्त्राथ संरक्षयसे स्वराक्तिम् ॥ ६४ ॥

हे पञ्चदेवमयी ! हे रणचिएडके ! आपको प्रणाम है ॥ ५६-६०॥ आप अपने ज्ञानी भक्तोंको सिव्यदानन्दमय ब्रह्मरूपमें दर्शन देकर, उपासक भक्तोंको ईश्वरीक्रपसे दर्शन देकर और निष्काम यज्ञनिष्ठ भक्तोंको विराद्मृत्तिमें दर्शन देकर तत्त्वमिस महावाक्यकी चिरतार्थता करती हैं, हे मन्त्रोंके सेतु । हे स्पृष्णादिजात । हे श्रुतिप्रभवे । हे सर्वपूज्ये ! हे प्रणवक्षपिणी । आपको प्रणाम हैं ॥ ६१-६३ ॥ आपही अपनी शिक्त प्रदान करके ऋषियोंके द्वारा ज्ञानराज्यका संरक्षण, हमलोगों के द्वारा कर्मराज्यका संरक्षण और पितरोंके द्वारा स्यूलराज्यका

अव्यक्तरूपेऽखिलशक्तिशोभे ! व्यक्तेऽगुणे ! त्वं सगुणेऽसि मातः !। विमोहिंनी जीवततेरविद्या विद्याऽपि कैवल्यपदा त्वमेव ॥ ६५ ॥ निसं तुरीयास्पदसम्मतिष्टा-विधायिनी ब्रह्ममयी त्वमेव । स्वाहास्वधाकारवपद्स्वक्षे ! हे देवमातर्भवतीं नमामः ॥ ६६ ॥ त्वमेव मातः ! प्रतिकल्पमेव सरस्वतीरूपमहो दधाना । स्वाध्यात्मशक्यर्पिपशान्तचित्त-माविविधत्से च प्रणोद्य वेदान् ॥ ६७ ॥ वेदेषु संस्थापयसेऽथ मन्त्र-शक्ति हि गायञ्यधिरूपतस्त्वम् । त्वमेव सावित्र्यधिरूपतश्च यज्ञित्रयाशक्तिमथो वितन्य ॥ ६८॥ तत्साधकेभ्या मनुजेभ्य आशु निःश्रेयसञ्चाऽभ्युद्यं द्दासि ।

संरचण कराती हैं, हे सर्व्यशिकमयी ! हे व्यक्ताव्यक्तरूपिणी ! हे निर्गुणासगुणा ! श्रापही जीवोंको मोहित करनेवाली श्रविद्या, जीवमुक्तिदात्री विद्या और आपही तुरीयपद - प्रतिष्टित्कारिणी ब्रह्ममयी हैं, हे स्वाहास्वधावषर् रूपिणी ! हे देवजननी ! श्रापको प्रणाम है ॥६४-६६॥ प्रतिकल्पमें आप सरस्वती रूप धारण करती हुई अपनी श्रध्यात्मशक्तिके द्वारा ऋषियोंके अन्तः करणको प्रेरणा करके वेदका आविर्भाव करती हैं. गायत्री रूपसे वेदों में मन्त्रशिक्त प्रदान करती हैं और सावित्री रूपसे यज्ञकी क्रियाशिक विस्तार

अतो वयं ज्ञानमदेऽतिनम्रा-हे वेदमातर्भवतीं नमामः ॥ ६९ ॥

महादेन्युवाच॥ ७०॥

अनुष्ठितेन युष्पाभिर्वहाचकेण निर्ज्ञराः । युष्पाकज्वैव तद्भक्या मतनाऽस्मि न संशयः ॥ ७१ ॥ पूर्णं कर्त्तुमहं देवा भवतां यदभीष्तितम् । सगुणं क्ष्पमास्थाय प्रादुर्भूताऽस्मि साम्प्रतम् ॥ ७२ ॥ वर्त्तते भवतां देवा यित्विश्चद्वाञ्छितं ग्रुभम् । व्याहरन्तु भवन्तस्तत् पूर्यिष्याम्यहं ध्रुवम् ॥ ७३ ॥ देवा जञ्जः ॥ ७४ ॥

महादेवि ! प्रभो ! मातर्भक्तमानसमन्दिरे । विद्यारिणि ! प्रसन्ने ! हे दयापूरिततमानसे ! ॥ ७५ ॥

करके मनुष्योंको अभ्युदय और निःश्रेयस प्रदान करती हैं। हे वेद-जननी ! हे ज्ञानदे ! अतिनम्रतापूर्वक आपको प्रणाम है ॥ ६७-६८ ॥

#### महादेवी बोली ॥ ७० ॥

हे देवतागण ! आपके ब्रह्मचक्रके अनुष्ठान और आप सर्वोकी भक्तिसे में प्रसन्न हुई हूँ ॥ ७१ ॥ में श्रापकी श्रुभ इच्छा पूर्ण करनेको सगुणक्तपमें प्रकट हुई हूँ ॥ ७२ ॥ श्रापकी जो इच्छा हो सो प्रकट करें में उसको पूर्ण करूंगी ॥ ७३ ॥

#### देवतागण बोले ॥ ७४ ॥

हे जगज्जननी ! हे भक्त मनोमन्दिरविहारिणी । हे कहणामयी ! देवासुरसंग्रामंमें दुर्जेय श्रसुरीका पराजय और हमारा जय होना विबुधासुरसंग्रागे हासुराणां पराजयः।
अभूनो विजयो देवि ! तत्तेऽपारकृपाफलम् ॥ ७६ ॥
अथवा भक्तवात्सल्यपरिणामे।ऽस्त्यं तव ।
इच्छामः साम्प्रतं त्वेतद्वाङ्मनोवुद्ध्यगोचरम् ॥ ७७ ॥
भवत्या यत्खरूपं हि वर्त्तते परमाद्भुतम् ।
ज्ञानं तस्य प्रयच्छ त्वसुपदेशं तथेदृशम् ॥ ७८ ॥
तव सानिध्यसम्प्राप्तियंन विन्देम सन्वरम् ।
अमङ्गलं कदाचिन्नो न भवेच महेन्वरि ! ॥ ७९ ॥

महादेव्युवाच ॥ ८० ॥

अहं हि कारणब्रह्म कार्य्यब्रह्मास्मि चाप्यहम् । देवाः ! कारणरूपेण सिचदानन्दमय्यहम् ॥ ८१ ॥ भूत्वैकाद्वैतसत्तायां भासमाना भवामि वै । सत्सत्तापरिविस्तृसा ह्यहमेव पुनः सुराः !॥ ८२ ॥ अहंममोतिवद्द्वैतभावञ्चैव विभर्म्यहो ।

आपकीही अपार कृपांका फल है ॥ ७५-७६ ॥ अथवा आपके भक्त-वात्सल्यका फल है । अव हमलोगोंकी यही इच्छा है कि हमारे मन वचन और बुद्धिसे अतीत जो आपका स्वरूप है उसका क्षान हमको प्रदान कीजिये और ऐसे उपदेश दीजिये जिससे हम सब आपके सान्निध्यको प्राप्त करसके जिससे हे महेश्वरी ! हमारा अमकुल न हो ॥ ७७-७६ ॥

#### महादेवी बोली ॥८० ॥

हे देवतागण ! मैं ही कारणब्रह्म हूँ और मैंही कार्यब्रह्म हूँ । कारणकपसे मैं ही सच्चिदानन्दमयी होकर एक श्रद्धेत सत्तामें भासमान होती हूँ । पुनः मैं ही मेरी सत्सत्ताके विस्तार द्वारा अहंममेतिवत् द्वेतभावको धारण करती हूँ । उस समय मेरी ही चित्सत्ता पुरुष तदा ममैव चित्सत्ता पुरुषे प्रकृतौ तथा ॥ ८३ ॥
सत्सत्ता प्रकटीभूय निश्चितं विद्युधर्षभाः । ।
जगदानन्द्सत्ताया विलासं सजतः स्वयम् ॥ ८४ ॥
तदाहमेव भूत्वा वे पुरुषो वीजदस्तथा ।
प्रकृतिः क्षेत्रकृपाऽस्मि कार्यव्रह्मणि भासिता ॥ ८५ ॥
कार्यव्रह्मस्वकृपेऽत्र विश्वस्मित् जङ्गमे मम ।
वर्त्तते चिद्विलासस्तु स्थावरे सिद्वलासिता ॥ ८६ ॥
ममानन्दिवलासोऽसौ व्याप्नुवन् सिचदन्तरम् ।
ममैव परमानन्द - सत्तां समनुभावयेत् ॥ ८७ ॥
अहमेवास्मि भो देवाः ! सर्व्वपामीश्वरी परा ।
खत्यद्यन्ते त्रिभावाश्च त्रिगुणा मत्त एव हि ॥ ८८ ॥
स्रिप्टिस्थातेलयांश्चैव त्रिगुणरहमेव वै ।
करोमि सततं देवाः ! जगतां नात्र संश्वयः ॥ ८९ ॥
मय्येवानुभवस्तेषां त्रिभावभिवति ध्रुवम् ।
नानाव्रह्माण्डसङ्घं हि स्वगमें चाहमेव तम् ॥ ९० ॥

कपमें और मेरी ही सत्सत्ता प्रकृतिकपमें प्रकाशित होकर आनन्द-सत्ताके विलासकपी इस जगत्को स्वयं प्रगट करती हैं, हे देवगण! यह निश्चय है ॥ =१-=४ ॥ उस समय में ही वीजदाता पुरुप श्रीर में ही स्तेत्रकपी प्रकृति वनकर कार्य्वहाकपमें मासमान होती हूँ ॥ =५ ॥ कार्य्वहाकपी इस जगत्में जंगममें मेरा चिद्विलास श्रीर स्वावरमें मेरा सिद्वलास रहता है ॥ =६ ॥ मेरा आनन्द विलास दोनोंमें व्याप्त रह कर मेरी ही परमानन्द सत्ताका श्रमुभव कराता है ॥ ८७ ॥ हे देव-गण! में ही सबकी परमेश्वरी हूँ, तीनों भाव और तीनों गुण मुक्ससे ही उत्पन्न होते हैं ॥ ८८ ॥ तीनों गुणोंसे ब्रह्माएडोंका सृष्टि स्थिति लय कार्य्व में ही करती हूँ हे देवगण! इसमें कुछ सन्देह नहीं ॥ ८८ ॥ और तीनों भाव द्वारा उनका अनुभव मुक्तमें ही होता है, हे देवगण! में ही अपने गर्भ में अनन्त कोटि ब्रह्माएडोंको धारण करके देश श्रीर सन्धार्य्य सततं देवाः ! देशकालस्वरूपतः । अनाद्यनन्तसत्तायाः कारयेऽनुभवं खल्लु ॥ ९१ ॥ ब्रह्माण्डानान्तु सर्व्वेषां प्रत्येकं प्रभवस्थिती । विधातुं मलयञ्चापि जनये निजगर्भतः ॥ ९२ ॥ ब्रह्मविष्णुगहेशाख्यांस्त्रीन्देवानन्वनेकशः । ब्राह्मीञ्च वैष्णवीं रीट्रीं स्वांशक्ष्पां सुरर्पभाः! ॥ ९३ ॥ एता अनेकशिस्त्रः शक्तीस्त्रभ्यो वितीर्य्य वै। ब्रह्माण्डसङ्घपत्येकस्रिप्टिस्थितलयिकयाः ॥ ९४॥ त्रिभिर्देवैर्यथातथ्यं साधयामि यथाक्रमम् । यूयं सर्वे च मो देवा मावमाश्रित्य मामकम् ॥ ९५ ॥ आधिदैवमजायन्ताध्यात्मिकं च मईपयः । आधिमौतिकमाश्रित्य पितरश्चाऽपि जित्तरे ॥ ९६ ॥ असुरा आपि भो देवा वर्त्तन्ते महिभूतयः। अहमादिश्च सर्व्वेषां न्याप्ता चास्मि दिनौकसः ॥ ९७ ॥ सर्वत्र शक्तिरूपेण निषिलं हि चराचरम् । नित्याद्वैतदशायान्तु शाश्वतं सुरसृत्तमाः ! ॥ ९८ ॥

कालक्षपमें अपनी अनादि और अनन्त सत्ताका निरन्तर अनुमव करोती हूं ॥६०-६१॥ हे देवगण ! प्रत्येक ब्रह्माएडमें प्रत्येक ब्रह्माएडकी स्पिट स्थित और लय किया सुसम्पन्न करनेके लिये अपने गर्भ से ब्रह्मा विष्णु और महेशक्षपी अनेक त्रिदेवोंको उत्पन्न करती हूँ और अपनी ही अंशक्षप ब्राह्मी वैष्णवी और रौद्री ये अनेक त्रिविध शक्तियाँ उनको यथाक्रम देकर प्रत्येक ब्रह्माएडकी सृष्टि स्थिति और लय क्रियाका ठीक ठीक साधन कराती हूं।हे देवतागण् ! श्राप सभी मेरे अधिदेव-भावको आश्रय करके सुकसे ही प्रकट हुए हो । ऋषिगण् मेरे अध्यात्मावके आश्रयसे प्रकट हुए हैं और पितृगण् मेरे अधिभूतमावसे उत्पन्न हुए हैं ॥९२-५६॥ हे देवगण ! असुरगण भी मेरी ही विभूति हैं। मैं सवकी आदि हूँ। मैं ही शक्तिक्षपसे सब जगह व्याप्तहूँ। मेरे

स्वस्वरूपे च मे देवा मच्छक्तिरवातिष्ठते । स्वरूपे स्त्रे च में देवास्तुरीयाया ममैव हि ॥ ९९ ॥ शक्तेवलाद्धि जागित सर्वदानुभवः किल । सिचदानन्दरूपस्य त्रिभावस्य न संशयः ॥ १०० ॥ दशाऽद्वैताऽनुभूयेत मच्छक्तयेव तुरीयया। तस्या एव तुरीयाया मच्छक्तेवेलतः खल्लु ॥ १०१ ॥ निर्विकल्पसमाधिस्थेरात्मारामैर्महात्मभिः । जीवन्मुक्तेः प्रतीयेऽहमाद्यन्तरहिते विभौ ॥ १०२ ॥ अद्वेते निर्विकारे हि स्वरूपे चिन्मये सुराः !। ममैव विद्युधा नूनं शक्तिः कारणरूपिणी ॥ १०३ ॥ त्रह्मविष्णुमहेशानां जननी नात्र संशयः। मत्सूक्ष्मशक्तिरेवाहो देवीं शक्ति प्रयच्छाति ॥ १०४ ॥ पितृदेवर्पिष्टन्देभ्यो नानादेवीस्त्ररूपिणी । जगत्स्यूलप्रश्चोऽयं स्यूलशक्तेर्ममैश हि ॥ १०५ ॥ नानाभेदान् समाश्रित्य नानारूपेषु जायते । स्थूलप्रपञ्चरूपं हि जगद्यस्य स्थ रक्षकाः ॥ १०६ ॥

स्वक्ष्ममें मेरी शक्ति नित्य अद्वैत द्शामें सर्व्यदा स्थित है। मेरे स्वस्व-क्ष्ममें मेरी ही तुरीया शक्तिके वलसे सत् वित् और श्रानन्द रूपी तीनों भावोंका श्रतुभव वना रहता है इसमें कुछ सन्देह नहीं ॥९७-१००॥ मेरी तुरीया शक्तिके वलसे में निर्विकल्प समाधिमें स्थित आत्माराम जीवन्मुक महात्माओंको आदि अन्तरहित विभु निर्विकार श्रद्धेत चिन्मय क्ष्ममें प्रतीत होती हूं। मेरी कारण्शक्ति ब्रह्मा विष्णु महेशकी जननी है इसमें सन्देह नहीं श्रीर मेरी स्हम शिक्त ही नाना देवी रूप धारण करके ऋषि देवता पितरोंको देवी शिक्त प्रदान करती है। जगत्का स्थूल प्रपञ्च मेरी ही स्थूल शिक्त के श्रनन्त मेदोंको आश्रय करके अनन्तक्षमें प्रकट हुश्रा करता है। यह यूयं देवगणाः सर्वे स्थूळशक्तेर्भमैव च ।
परिणामस्त्ररूपं तज्जानीत सुरसक्तमाः ! ॥ १०७ ॥
अविद्यारूपमाश्रित्य हाहमेव जगत्सुराः ! ।
उत्पादये पुनश्चाहं विद्यारूपमधिश्रिता ॥ १०८ ॥
जगतोऽस्य लयस्यानं वोधयामि दिवोकसः ! ।
अहं द्रष्ट्री च हञ्या च शक्तिः शक्तिमती तथा ॥ १०९ ॥
शक्तिशक्तिमतोर्भेदं तत्त्वशानविवर्जिताः ।
बालिशा एव पञ्यन्ति न तत्त्वशानिनो जनाः ॥ ११० ॥
अमेदशानसम्पन्नाः शक्तेः शक्तिमतस्तथा ।
तत्त्वशाननदीप्णाता ज्ञानाव्धिपारदर्शिनः ॥ ११२ ॥
सात्त्विकामेदसज्ज्ञान—वलानमां प्राप्नुवन्त्यहो ।
अहमेव परामक्तवा ज्ञानिनो विवुधर्पमाः ! ॥ ११२ ॥
सित्रिधो मक्तवर्गस्य प्रादुर्भावमवाप्नुयाम् ।
ब्रह्मेश्वरविराहरूप—त्रिभावेषु न संशयः ॥ ११३ ॥
ते तत्त्वशानिनो भक्ता ज्ञानिनो ये परात्परम् ।

शूल प्रपश्चमय जगत् जिसके आप सच रत्तक हो मेरी ही शूल शिक्त का परिणाममात्र हैं हे देवगण! इसको आप जानें॥१०१-१००॥ हे देवगण! में ही अविद्यारूप से जगत्को प्रकट करती हूँ और में ही विद्यारूप धारण करके जगत्के लय-स्थान को छन्य कराती हूँ। में ही दश्य हूँ और में ही द्रष्टा हूं। में ही शिक्त हूं में ही शिक्त में ही शिक्त में ही शिक्त हूं में ही शिक्त मान्में भेद तत्त्व- क्षानिवहीन मूर्ज जीव ही समझते हैं परन्तु ज्ञानिगण नहीं समझते हैं॥११०॥शिक्त और शिक्तमान् में अभेद्ज्ञान करनेवाले ज्ञानपारंगत तत्त्वज्ञानी महापुरुष सात्त्विक श्रभेद ज्ञानके वलसे मुसको ही प्राप्त होते हैं। हे देवगण! में ही ज्ञानी भक्तके सम्मुख पराभक्तिके द्वारा ब्रह्म श्रेश विरादक्षी त्रिभावमें प्रगट होती हूँ इसमें सन्देह नहीं ॥१११-११३॥ हे देवगण! वे तत्त्वज्ञानी ज्ञानी भक्त जो मेरे तत्त्वा-

तत्त्वातीतश्च में तत्त्वं बुध्यन्ते साधु निर्ज्ञराः ! ॥ ११४ ॥
मां कदाचिदनाद्यन्तिवराहूपस्य धारिणीम् ।
निरीक्षन्ते कदाचित्रु नानाशृङ्गारमास्वरम् ॥ ११५ ॥
सगुणं मेऽद्भुतं रूप-मुपासीना निरन्तरम् ।
देवा अनुभवन्त्येव ब्रह्मानन्दमलौकिकम् ॥ ११६ ॥
समाधिस्थाः कदाचित्तु तत्त्वातीतं परात्परम् ।
महात्मानश्च में तत्त्वं सम्प्रत्येतुं समीक्षते ॥ ११७ ॥
अचिन्त्यं केवलाद्वैतज्ञानलोचनगोचरम् ।
दशामेतां समासाद्य मद्रक्ता ज्ञानिनोऽमराः ! ॥ ११८ ॥
स्वरूपं मेऽधिगच्छन्ति परमानन्दसागरम् ।
नात्र कश्चन सन्देहो विद्यते विवुधर्पभाः ! ॥ ११९ ॥
इति श्रीक्षिक्तगीताम्पनिपत्सु ब्रह्मविद्यायां योगकास्त्रे
महादेवीदेवसम्बादे क्षिक्षिक्तिकतोरभेदयोगवर्णनं नाम प्रथमोध्यायः ।

तीत परम तत्त्वको भलीमांति जान जाते हैं मुझे कभी अनादि अनन्त विराद्रक्षपंचारिणी देखते हैं, कभी मेरे नाना शृङ्कारमय श्रद्भत सगुण कपमें मेरी उपासना करते हुए अलीकिकः ब्रह्मानन्द को निरन्तर अनुभव करते हैं और कभी वे महात्मा समाधिस्थ होकर मेरे तत्त्वातीत, केवल अद्भैत ब्रानविषयक अचिन्त्य परमतत्त्वके श्रनुभव में समर्थ होते हैं। इस दशामें पहुंचकर हे देवतागण ! मेरे ब्रानी भक्तगण मेरे ही परमानन्द सागरक्षप स्वक्षपको प्राप्त होते हैं इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है ॥ १६४-११६ ॥ इस प्रकार श्रीशिक्तगीतोपनिषद्के ब्रह्मविद्यासम्बन्धि महादेवीदेव-सम्वादात्मक योगशास्त्रका शक्ति और शक्तिमान् का अभेद-योगवर्णन नामक प्रथम श्रध्याय समाप्त हुआ।

## चित्कलाविज्ञानयोगवर्णनम् ।

देवा ऊचुः ॥ १ ॥

देवमार्तजगन्मार्त्जानदे ! ब्रह्मरूपिण ! ।
नैवासीद्वितं किञ्चित्स्वरूपं ते यथार्थतः ॥ २ ॥
महामान्ये ! महादेवि ! महादङ्कारमोहिताः ।
किंकर्त्तव्यविमृद्धा वे अत आस्म पुरा वयम् ॥ ३ ॥
अखण्डञ्च तवाद्वैतं स्वरूपं त्वनमुखान्बुजात् ।
निशम्याद्य वयं मातः ! शक्तिशक्तिमतोस्तथा ॥ ४ ॥
अभेदं ततु विज्ञाय तं तत्त्वज्ञानमूलकम् ।
तत्त्वज्ञानमस्त्रं दिष्ट्यामन्तर्दिष्टिमवाप्तुम् ॥ ५ ॥
साम्मतं सफलं विज्ञो निजास्तित्वं न संशयः ।
इदानीं दयया देवि ! स्वकलावर्णनं कुरु ॥ ६ ॥
येन चानुभवं कर्त्तुं भवत्याः सर्वथा वयम् ।
शक्तुयाम जगन्मातः ! कलारूपेण सर्वतः ॥० ॥

#### देवतागण वोले ॥ १ ॥

हे देवजननी ! हे जगज्जननी ! हे ब्रह्मरूपिणी ! हे झांनदे ! हमलोगोंको आपका यथार्थासरूप कुछ भी विदित नहीं था ॥ २॥ इस
कारण हे परममाननीया महादेवी ! हम अहङ्कारिवमोहित होकर
पहले किकर्त्तव्यविमृद् हुआ करते थे ॥ ३ ॥ हे मातः ! आज आपके
अखएड ब्रह्मेत स्वरूपको आपके मुखारिवन्दसे सुनकर तथा शक्ति
और शक्तिमान्में जो तत्त्वज्ञानमूलक अभेद है उसको जानकर हमने
तत्त्वज्ञानजननी दिव्य अन्तर्देष्टि प्राप्त की है॥४-५॥अय हम निःसन्देह
अपने अस्तित्वको सफल समभते हैं -। हे जगन्मातः ! हे देवी !
अब श्राप छपा कर अपनी कलाओंका वर्णन करें जिससे हम सर्वत्र
कलारूपसे आपको अनुभव करनेमें सर्वथा समर्थ होसकें ॥ ६-७॥

### महादेव्युवाच ॥ ८॥

हश्यमपञ्चनातेऽस्मिनिखिले सचराचरे ।

अभिन्यक्ताऽस्मि भो देवाः ! कलारूपेण सर्वतः ॥ ९ ॥

परं हश्यमपञ्चस्तु नेवास्ते मिय निर्ज्ञराः ।

मय्यास्ते पूर्णसद्भावः कलापोड्शकान्वितः ॥ १० ॥

विद्रावानन्दभावौ स्तः कलापूर्णो च मय्यतः ।

कलापोड्शकोपेतसिचदानन्दमय्यहम् ॥ ११ ॥

यतोऽहं सिचदानन्दभावः पूर्णेश्च पूरिता ।

अन्तःपूर्णा वहिःपूर्णा पूर्णाऽतोऽस्मि च सर्वथा ॥ १२ ॥

सिचदानन्दभावानां नन्वेकैककलाश्रयः ।

हश्यमपञ्चपुञ्जोऽपं समुद्भूतोऽिखलो मम् ॥ १३ ॥

एतास्तिस्रिक्षमावानां विश्वं व्याश्नुवते कलाः ।

आधिदैविकमाव्यात्मं रूपं धृत्वाऽिधमौतिकम् ॥ १४ ॥

#### महादेवी बोली ॥ ८॥

हे देवतागण! मैं ही कलारूपसे इस सारे चराचर दृश्य प्रपञ्च-समूहमें व्यापक रूपसे प्रकट हूं ॥६॥ परन्तु मुक्तमें दृश्यप्रपञ्च नहीं है। सुक्तमें हे देवगण! सोलह कलाओं से पूर्ण सानन्दभाव विद्यमान है; इसलिये में पोडशकलाओं से युक्त सिबदानन्दसरूपा हूं ॥ १०-११ ॥ मुक्तमें पूर्ण सिबदानन्दभाव विद्यमान है इसलिये में अन्तःपूर्ण विहःपूर्ण तथा सब प्रकारसे पूर्ण हूं ॥ १२ ॥ मेरी सद्भावकी एक कला, चिद्भावकी एक कला और आनन्दभावकी एक कलामात्रसे ही यह सारा दृश्य प्रपञ्च उत्पन्न हुम्ना है ॥१३॥ ये ही तीन कलाएँ अध्यात्म, म्नाबिदेव और अधिमृत रूप धारण करके जगत्में व्याप्त हैं ॥ १४ ॥ आध्यात्मिक्यः कलाः सर्वा मम पोड्शसङ्ख्यकाः ।
प्रपूर्यन्ते शिवेऽतोऽसौ महप्यीदिर्जगद्गुरुः ॥ १५ ॥
मत्कला आधिदैविक्यः प्रपूर्यन्ते यतो हरौ ।
अतो देवादिदेवोऽयं विश्वस्मिन् विष्णुरुक्यते ॥ १६ ॥
ममावतारसङ्घोऽपि विष्ण्वंशरेव जायते ।
विधौ पोड्श पृर्यन्ते ह्यधिभूतकला मम ॥ १७ ॥
अतः प्रजापतीनाञ्चाऽसावस्त्यादिः पितामदः ।
ममाध्यात्मकलानाञ्च पोड्शानां पुराऽमराः ! ॥ १८ ॥
भूत्वा सप्तृषिवर्गेषु विकाशो याति हेतुताम् ।
अनेकेषां महर्पीणां ज्ञानविस्तारकारिणाम् ॥ १९ ॥
कलाविशेषमेतासां सन्दधाना वितन्वते ।
अवतीर्यर्पयो ज्ञानं लोकानेत्य चतुर्दश ॥ २० ॥
समासाद्याऽऽधिदैवीमें कलाः पोड्शसङ्ख्यकाः ।
वसवोऽष्टो यमेन्द्रो च रुद्रा एकादशामराः ! ॥ २१ ॥

मेरी श्राध्यात्मक पोड़श कलाओंकी पूर्णता शिवमें प्रकाशित होनेसे ये सव ऋषियोंके आदि और जगत्के गुरु हैं ॥१५॥ मेरी अधिदैव कलाओंकी पूर्णता विष्णुमें होनेसे ये संसारमें देवादिदेव कहे जाते हैं ॥१६॥ इसीलिये मेरे श्रवतारसमूह विष्णुके अंशसे ही श्राविर्भूत होते हैं । मेरी श्रिधमूत कलाओंकी पूर्णता ब्रह्मामें है इस कारण ये प्रजापतिश्रोंके आदि और पितामह कहे जाते हैं । हे देवगण ! मेरी अध्यातम पोड़श कलाओंका विकाश प्रथम सप्तिर्पियोंमें होकर ज्ञानके चालक नाना ऋषियोंका कारण वनता है ॥१७-१९॥ ऋषियोंके अवतारगण मेरी इन कलाओंमेंसे विशेष २ कलाओंको धारण करके चतुर्दश भुवनमें ज्ञानका विस्तार करते हैं ॥ २०॥ हे देवगण ! मेरी अधिदैव पोडश कलाओंको प्राप्त करके अष्टवसु, एकादश छद्र, द्वादश आदिस्य, यम और इन्द्र थे तेतीस देवता

द्वादशादित्यसम्मिश्रा देवास्त्रिशव्त्रयस्तथा । पादुर्भवन्त्यमी सर्व्वे नित्या नैमित्तिकास्ततः ॥ २२ ॥ व्यवस्थां कर्म्भराज्यस्य पादुर्भूय प्रकुविते । अनेके पितरश्चैवं ये प्रजापतयो दश ॥ २३ ॥ पोड़शालम्ब्य कुर्वन्ति तेऽधिभूतकला मम । नानावैचित्र्यपूर्णायाः सृष्टेरस्या व्यवस्थितिम् ॥ २४ ॥ अन्तिकं नृंश्च मे नेतुं नितरामग्रगामिनः । **च्याप्ताप्यस्यां कलारूपाज्जगत्यां सर्वतः ध्रुराः ! ॥ २५ ॥** अद्वितीयाऽहमेकास्मि छद्धा बुद्धा च शाश्वती। सीमा नास्त्येव भो देवाः ! कलाविश्लेषणस्य मे ॥ २६ ॥ शक्तेर्मय्यवतिष्ठर्नेत कलाः पोड्श सर्वदा । अतोऽहं सर्वेशक्तीनामस्म्याधारस्वरूपिणी ॥ २७ ॥ कलारूपैः कलापूर्णा शक्तिः सा मेऽइनुते जगद । तस्यास्तासां कलानान्तु वित्त भेदाननेकशः॥ २८॥ ममैवैका कला शक्तेरुद्रिज्जेषु विकाशते। स्वेदजेषु कलाद्वैतमण्डजेषु कलात्रयम् ॥ २९ ॥

तथा अनेक नित्य नैमित्तिक देवता प्रकट होकर कर्म्मराज्यकी सुव्यवस्य करते हैं। इसी प्रकार मेरी अधिभूत पोड़श कलाओं को अवलम्बन करके दश प्रजापित और नाना पितृगण प्रकट होकर नानाविचित्रता पूर्ण सृष्टिकी सुव्यवस्था करते हैं॥२१-२४॥ और मनुष्योंको मेरी और निरन्तर अश्रसर करते हैं। हे देवतागण! में कलाक्षिणी होकर इस जगत्में व्याप्त होने पर भी एक श्रद्धितीय शुद्ध बुद्ध श्रीर नित्य हूं। मेरी कलाओं के विश्लेषणका पार नहीं है ॥२५-२६॥ मुक्तमें शक्तिकी बोड़श कला सर्वदा विद्यमान है इसलिये में सब शक्तियोंकी आधारस्वक्य हूं॥२०॥ कलाओं से पूर्ण वही मेरी शिक्त कलाक्ष्पसे जगत्में परिव्याप्त है। उस शक्तिकी उन कलाओं के अनेक भेद हैं सो जानो ॥ २५॥ मेरी शिक्त पिक कलाकों एक कलाका उद्धिजमें, स्वेदजमें दो कलाओंका, अएडजमें

चतस्रश्च कला भान्ति जरायुजगणेऽिखले।
पञ्चकोषप्रपूर्णत्वान्मर्त्येषु प्रायकोऽमराः!॥ ३०॥
आकलापञ्चकादष्ट कला नूनं चकासित ।
नवारभ्य कला यावत्वोङ्शं ये यथायथम् ॥ ३१॥
सिन्वकाक्ष्यावतारेषु नानाकेन्द्रोद्भवेषु च ।
कुत्रचिन्मे प्रपूर्यन्तेऽवतारे पूर्णसंज्ञके ॥ ३२॥
पच्छक्तेः षोङ्शानान्तु कलानामस्ति पूर्णता ।
मदाज्ञारूपधर्मेऽतो ज्ञेयो धर्मः सनातनः ॥ ३३॥
अस्म्यतः सर्व्वधर्माणायाश्रयस्थलमुत्तमम् ।
स्यूलसूक्ष्मात्मकं विद्यं समस्तं सचराचरम् ॥ ३४॥
मदादेशात्मको धर्मों निसमेव विभित्तं सः ।
धर्मशक्तिर्हि मे पूर्णाः कलाः षोङ्शसंख्यकाः॥ ३५॥
आर्यजातीयधर्मेषु विद्यन्ते विवुधपेभाः!।
आर्यजातिरतोऽन्यासामस्त्याद्यः शिक्षको गुरुः ॥ ३६॥

तीन कलाओंका श्रौर सब जरायुजोंमें चार कलाओंका विकाश होता है। हे देवगण। पञ्चकोषके पूर्ण श्रधिकारी होनेके कारण मनुष्योंमें पांच कलाओंसे लेकर आठ कलाश्रों तकका विकाश होता है और साधारणतः नाना केन्द्रोंसे आविर्भूत मेरे श्रवतारों में नवसे लेकर सोलह कलाओंका यथावश्यक विकाश होकर किसी पूर्णावतारमें सोलह कलाएँ पूर्ण विकसित होती हैं॥ २६-३२॥ मेरी शक्तिकी पोडशकलाश्रोंकी पूर्णता मेरी आज्ञाकपी धर्ममें विद्यमान है इसीकारण धर्माको सनातन जानना उचितहै॥ ३३॥ इसीलिये में सब धर्मोंकी उत्तम श्राश्रयस्थल हूं और इसीसे मेरी आज्ञाकपी धर्माही स्यूलस्वात्मक तथा स्थाव रजक्रमात्मक समस्त जगत्का सर्व्वदा धारक है। मेरी धर्माशिककी पूरी पोडश कलाएँ श्रार्थ्य जातिके खधरमों विद्यमान हैं; इसलिये आर्थजाति जगत्की श्रन्यान्य जातियोंकी आदि शिन्नक तथा

आर्यधम्मींऽन्यधम्मीणां जनकः पालकोऽस्ति च ।
नात्र कश्चन सन्देहो विद्यतेऽदितिनन्दनाः ! ॥ ३७ ॥
यज्ञो दानं तपश्चेति धर्माङ्गत्रयमेव हि ।
मोसदं स्यात्पपूणं सद्वर्ष्यत् क्रमशः कलाः ॥ ३८ ॥
धर्मः किन्तु कलानाश्च साहाय्यात्सिन्त्रभन्यते ।
नैकाङ्गोपाङ्गपुञ्जेपु सम्प्रदायव्रजेप्वापे ॥ ३९ ॥
विधत्तेऽभ्युद्यञ्चेप वृणां नानाधिकारिणाम् ।
धारिकाया द्विधा भिन्ना धर्मशक्तेः कलाः सुराः !॥ ४० ॥
सत्प्रष्टत्त्यात्मकं नूनं निद्यत्यात्मकमेव च ।
नारीधम्म नृधम्मञ्च न्यस्यन्तीह पृथक्तया ॥ ४१ ॥,
प्रदत्त्यात्मकधर्मस्य संस्थाप्यादर्शमुत्तमम् ।
नन्वहं विष्णुरूपेण धर्म्भान् वर्णाश्रमाभिधान् ॥ ४२ ॥
मानवैः पालयन्तीह मुक्तेस्तानास्पदं नये ।
भूयः शम्भुस्वरूपेण यथावर्णाश्रमं शनैः ॥ ४३ ॥

गुरु है और श्रार्च्य धर्म अन्यान्य धर्मोंका जनक तथा पालक है, हे देवतागण ! इसमें कुछ सन्देह नहीं है ॥ ३४-३७ ॥ यद्यपि यह, तप और दान येही धर्मके तीन अङ्ग क्रमशः धर्मक लाओंकी अभिवृद्धि करते हुए पूर्णताको प्राप्त होकर मुिक्तप्रद होते हैं ॥ ३८ ॥ किन्तु धर्म अपनी कलाओंकी सहायतासे अनेक अंग उपांग और सम्प्रदायोंमें विमक होकर विभिन्न प्रकारके अधिकारियोंका अभ्युद्य करता है । हे देवतागण ! धर्मकी धारिका शक्तिकी पूर्णकला दो मागोंमें विमक होकर प्रवृत्ति तथा निवृत्तिमूलक पुरुषधर्मा और नारीधर्मको अलग २ स्थापन करती है ॥ ३९-४१ ॥ में ही विष्णुक्षपसे प्रवृत्तिधर्मका उत्तम आदर्शस्थापन करके मतुष्योंको स्ववर्णाश्रमधर्मका पालन कराती हुई उनको कैवल्यपदकी ओर अप्रसर करती हूं और में ही पुनः शिवक्षपसे वर्णाश्रमधर्मके अतु

निष्टत्त्यात्मकथर्मस्य सत्यध्वपरिद्धिका ।
पन्थानं दुगर्म सुक्तेः कुर्व्वेऽहं सुगमं दुतम् ॥ ४४ ॥
स्पिद्धे अतो वेदैरुपास्तिध्यानमप्यहो ।
मज्जगद्गुरुरूपस्य शिवविष्णुस्त्ररूपयोः ॥ ४५ ॥
नारीधर्मार्थमप्येवं मत्स्वरूपत्रयं सुराः ! ।
ग्राह्ममादर्शरूपेण विश्वकल्याणसम्पदे ॥ ४६ ॥
अहमेव महामाया प्रोच्ये भेदविवर्धिजता ।
गौरी प्रेमप्रधानाऽहं दुर्गा शक्तिप्रधानिका ॥ ४७ ॥
एतद्रपत्रयं नूनं सती नारी विभर्त्यहो ।
पुण्ये भारतवर्षेऽस्मिन्यार्थजातौ प्रजायते ॥ ४८ ॥
आर्यजातौ हि नारीणामाद्द्याः परमः सती ।
जगन्माता महामाया जहाजिकः सनातनी ॥ ४० ॥
परब्रह्मणि सा नित्यभेवं लीना यतोऽस्तिता ।
तस्या भाति पृथङ्नातोऽद्वितीयं ब्रह्म निर्मुणम् ॥ ५० ॥

सार शनैः शनैः निवृत्तिधर्मकी पथप्रदर्शक वनकर कठिन मुक्तिपथको शीघ्र सरत्न करती हूं ॥ ४२-४४ ॥ इसी कारण मेरे जगद्गुरुस्वरूपकी उपासना श्रीर ध्यान इन्हीं विष्णु श्रीर शिवरूपमें करतेकी आक्षा वेदने दी है ॥ ४५ ॥ हे देवतागण ! नारीधर्मकेलिये भी मेरे तीन सक्त आदर्शक्पसे जगत्कस्याणार्थ अवलम्बनीय हैं ॥ ४६ ॥ मेद्र-रिहत रूपसे मेही महामाया, प्रेमप्रधाना मेंही गौरी और शक्तिप्रधाना मेंही दुर्गा कही जाती हूं ॥ ४७ ॥ जो सती नारी पवित्र भारतवर्ष श्रीर आर्य्यजातिमें उत्पन्न होती है, वह इन तीनी स्वरूपोंको श्रवश्य धारण करती है ॥ ४८ ॥ आर्य्यजातिमें स्वरूपोंको श्रवश्य धारण करती है ॥ ४८ ॥ वार्यजातिमें स्वरूपोंको परम आदर्शक्या जगन्माता महामाया सनातनी ब्रह्मशक्ति सती देवी हैं ॥ ४८ ॥ वे इस प्रकारसे परब्रह्ममें लीन रहती हैं कि, उनका श्रस्तित्व श्रलग नहीं विदित्त होता है इसी कारण ब्रह्म निर्मुण और अद्वितीय हैं ॥ ५८ ॥ वे इस

गिक्तिगिक्तिमतोर्भेदं वदन्ति परमार्थतः ।
अभेदञ्जानुपञ्यन्ति योगिनस्तत्त्वदर्शिनः ॥ ५१ ॥
सत्प्रेम्णैव सती नारी यथा व्रह्मण्यदं तथा ।
पत्पौ तन्मयतामेस पुरुपत्वं प्रपचते ॥ ५२ ॥
प्रमणोऽस्ति त्रिविधो भेदस्तत्राद्यः स ममेत्ययम् ।
अहं तस्येत्ययं मध्यः सोऽहमस्मीति चान्तिमः ॥ ५३ ॥
इहाँद्रैतदशायां हि स्त्रानुभूत्येकगोचरः ।
व्रह्मणस्तस्य शक्तेश्च भेदाभावः प्रसिध्यति ॥ ५४ ॥
दाम्पत्यमेम्ण एवेपा दशा सन्त्रोत्तमा मता ।
देतसङ्कुलसंसारे भेमाऽयमतिदुर्लभः ॥ ५५ ॥
परमङ्गानजननी महामायेव सर्वथा ।
सन्त्रोत्तमपतिप्रमण आद्शों विद्यते स्त्रतः ॥ ५६ ॥

शक्तिमान् ब्रह्म और ब्रह्मशक्ति महामाया, इन दोनोंमें भेद यद्यपिकहा जाता है परन्तु वस्तुतः तत्त्वदर्शी योगीलोग दोनोंमें अभेद देखते हैं ॥ ५१ ॥ जिस प्रकार ब्रह्मशक्ति ब्रह्ममें अभेदमावसे लीन रहती है, उसी प्रकार सती स्त्री उत्तम प्रेमके द्वारा पितमें तन्मयता प्राप्त होकर पुरुपत्वको प्राप्त होजाती है ॥ ५२ ॥ प्रेम के तीन भेद हैं । उनमें से पहला " वे मेरे हैं " यह है, " मैं उनकी हूं " यह मध्यम अर्थात् द्वितीय है और " वे में हूं " अर्थात् वे और में एकही हूं यह अन्तिम है ॥ ५३ ॥ इस अन्तिम प्रेममें अद्वेत दशा होती है, जिसमें स्वानुभवमात्रगम्य ब्रह्म और उनकी शिक्तका भेदाभाव ( अभिन्नता ) सिद्ध होता है ॥ ५४ ॥ यही दाम्पत्यप्रेमकी सर्वोत्तम दशा मानी गई है । द्वेतभावपूर्ण संसार में यह प्रेम अति दुर्लभ है ॥ ५५ ॥ परमज्ञानकी जननी महामाया ही सब प्रकार से सर्वोत्तम पति-प्रेम की स्वतः ब्रादर्शकपा है

सती द्वैतदशायां हि शिवहद्वासिनी शिवा ।
नार्च्यादशोंऽस्ति तददुर्गा देवीपु परमा यता ॥ ५७ ॥
स ममेत्यहमस्योति परिशुद्धे उमे दशे ।
चरित्रे विमले तस्याः शिवायाः पूर्णतां गते ॥ ५८ ॥
अहमस्य भन्नामीति विज्ञानस्यानुसारतः ।
सतीमावे सदा गौरी विद्यारूपेव विद्यते ॥ ५९ ॥
अत एव च सा देवी पतिनिष्ठा पतित्रता ।
पत्युर्निन्दां निशम्यैव स्वकीयं वपुरसजत् ॥ ६० ॥
अतन्यमणयेनैव शिवे ब्रह्ममये शिवा ।
विद्यास्त्ररूपा सा देवी वर्त्तते विमलाशया ॥ ६१ ॥
सर्वशक्तिमयी दुर्गा स ममास्तीति वोधतः ।
ब्रह्मणो निश्वला शक्तिः स्वतस्तत्र प्रकाशते ॥ ६२ ॥
कार्त्तिकेयो वलेशोऽतो गणेशो बुद्धचधीश्वरः ।
लक्ष्मीर्धनेश्वरी विद्याधीश्वरी च सरस्वती ॥ ६३ ॥

॥ ५६ ॥ (दाम्पत्यप्रेममें ये ही तीन रीतियाँ प्रेंमकी सन्वीत्तम कही गई हैं) शिवहद्वासिनी सती शिवा द्वैतदशा में नारी जाति की श्रादर्श रूपा है, इसी कारण देवियों में दुर्गा श्रेष्ठ मानी गई हैं ॥ ५० ॥ "वे मेरे हैं " और " में उनकी हूं " ये दोनों परिशुद्ध दशाएं उन शिवाके विमल चरित्रमें पूर्णताको प्राप्त हुई हैं ॥ ५० ॥ "में उनकी हूं" इस विज्ञान के अनुसार सतीभावमें गौरी सदा विद्यार्थ स्पाही है ॥ ५० ॥ इसी कारण उन पतिनिष्ठा पतिव्रता देवीने पतिका निन्दा सुनते ही अपना शरीर त्यांग कर दिया था ॥ ६० ॥ ब्रह्ममय शिवमें श्रनत्य प्रेमसे ही परम पवित्रा विद्यास्वरूपा वे शिवा देवी विद्यमान रहती हैं ॥ ६१ ॥ " वे मेरे हैं " इस ज्ञानसे दुर्गा ब्रह्मशक्तिमयी हैं । उनमें ब्रह्मकी सकल शक्तियां स्वतः प्रकाशित होती हैं ॥ ६२ ॥ इसी कारण वलाधीश कार्त्तिकेय, वुद्धश्थीश्वर गणेश, धनेश्वरी लक्ष्मी और विद्याधीश्वरी सरस्वती उनकी सन्तान हैं

तस्यास्सन्ति धुतास्तस्यां राजन्ते सर्वशक्तयः।
वलबुिष्डभनज्ञानरूपापत्यप्रभावतः॥ ६४॥
सती गौरी पृथक् पत्युः सत्ताशुन्याऽस्ति तन्मयी।
दुर्गा तु पतिसम्बन्धाद सर्वशक्तिमयी स्थिता ॥ ६५॥
एषा गौरी च दुर्गा च धम्मीदर्शी यतस्ततः।
आर्य्यनारीगणादर्शी जगन्मान्यो न चान्यथा॥ ६६॥
नॄणां परित्तधम्मस्य गाईस्थ्ये पूर्णता यथा।
एवं निर्दात्तधम्मस्य सन्न्यासाश्रम चन्न्वले॥ ६७॥
तथेव गृहिणीधम्में पर्दतेः पूर्णता स्थिता।
एवं निर्दत्तिधम्मस्य नारीणां विधवाव्रते॥ ६८॥
न्यूनाधिक्येन सर्वत्र कला यद्यपि मे-सुराः!।
सर्व्वेषामेव धम्मीणामङ्गोपाङ्गेषु जाग्राति॥ ६९॥
तामसेऽङ्गत्रजे न्यूना राजसे तु ततोऽधिका।
कला धम्मस्य विद्यन्ते पूर्य्यन्ते सात्विके स्वतः॥ ७०॥

बल, बुद्धि, धन और ज्ञानक्ष्पी अपत्यों अप्रावसे उनमें सब शिक्यां विराजमान हैं ॥ ६३-६४ ॥ सती गौरी पितसे पृथक् अपनी सत्ता नहीं रखतीं वे तन्मयी हैं अर्थात् पितमें तन्मयता को प्राप्त हैं; परन्तु हुर्गा देवी पितके सम्बन्ध से सर्वशिक्तमयी होकर खित हैं ॥ ६५ ॥ येही गौरी और दुर्गा नारीधर्मकी आदर्श क्षा हैं इसी कारण आर्य्यनारियोंका आदर्श ही जगत्में माननीय है ॥ ६६ ॥ जैसे मतुष्योंके प्रवृत्तिधर्मकी पूर्णता गृहस्थाअममें और निवृत्ति-धर्मकी पूर्णता उल्लाक सन्त्यासाअममें होती है ॥ ६० ॥ वैसेही गृहिणीधर्ममें खियोंके प्रवृत्तिधर्मकी पूर्णता स्थित है और खियोंके निवृत्तिधर्मकी पूर्णता विधवावतमें होती है ॥ ६८ ॥ हेदेवनण ! यद्यिप मेरी कला थोड़ी बहुत सब धर्मके अङ्ग उपाङ्गों में स्थित है ॥ ६८ ॥ विद्या धर्मके तामसिक अंग उपाङ्गों में मेरी थोड़ी कला विद्य-

पूर्णा धर्मिकला नृतं धार्मिकभ्यो दिवीकसः ! ।
पुनराष्टित्रश्चन्यं तत्कैवल्यं दातुमीशते ॥ ७१ ॥
तिथिष्वन्यासु सर्व्वासु द्वितीयादिपु निर्जनराः ! ।
विवर्द्धयन् कलाः स्वीयाः छक्लपक्षे यथा गणी ॥ ७२ ॥
पूर्व्यते पौर्णमास्यां हि कलापोड्यकेन च ।
नारी रूपे तथा देवाः ! कलाः पोड्यका मम ॥ ७३॥
विकाशं क्रमशो लब्ध्वा पोड्यां हि प्रपूर्व्यते ।
अस्त्येवं सान्त्रिको धर्मों विशिष्टः सर्वशक्तितः ॥ ७४ ॥
वर्णधर्मो प्रपूर्णत्वे प्रद्यत्तिरोधके सति ।
धार्मिकस्वकलानां मे साधिभौतिकशुद्धिकम् ॥ ७५ ॥
आत्मज्ञानाधिकारित्वं ब्राह्मणेषूपजायते ।
एवमाश्रमधर्मेऽपि निवृत्तेः पोषके छुमे ॥ ७६ ॥
विकाशं क्रमशो गत्वा कलापोड्यकं मम ।
सत् सन्न्यासाश्रमे पूर्णं योगिनस्तत्त्ववेदिनः ॥ ७७ ॥

मान है, राजसिक अङ्ग उपाङ्गों में उससे अधिक कला विद्यमान है और सास्विक अंग उपांगों में मेरी पूर्ण पोडग्रकला पूर्ण होकर धार्मिकों को हे देवगण ! पुनरावृत्तिग्रत्य मुक्ति देनेमें अवश्य समर्थ होती हैं ॥ ७० – ७१ ॥ हे देवतागण ! जिस प्रकार ग्रुक्षपन्तमें चन्द्रमा द्विती-यादि अन्यान्य सब तिथियों में अपनी कलाओं को वढ़ाता हुआ पूर्णिमा के दिन सोलह कलाओं से पूर्ण हो जाता है उसी प्रकार मेरी सोलह कलाएं ख्रियों में कमशः विकाश प्राप्त करती हुई बोडग्री में (सोलह वर्षकी ख्रीमें) पूर्ण हो जाती हैं सात्त्विक धर्म भी उसी प्रकार सब शक्तियों से पूर्ण है। ७२ – ७४ ॥ प्रवृत्तिरोधक वर्णधर्ममें मेरी धार्मिक कलाओं का पूर्ण विकाश हो जाने पर ब्राह्मणवर्णमें आधिमौतिक ग्रुद्धिके साथ २ श्रात्मद्यानका अधिकार प्राप्त हो जाता है । उसी प्रकार निवृत्तिपोषक पवित्र आश्रमधर्ममें मेरी पोडग्र कलाओं का कमशः विकाश होते २ अंतमें सन्न्यासाश्रममें जीवन्मुक्तिपदको प्राप्त कमशः विकाश होते २ अंतमें सन्न्यासाश्रममें जीवन्मुक्तिपदको प्राप्त

जीवन्मुक्त्वास्पदं नीत्वा नयते मत्स्वरूपताम् ।
वर्णधर्मो ममैत्राथ गौरीदुर्गास्त्ररूपयोः ॥ ७८ ॥
आदर्शः मकटीमूय नारीदेहेपु मानवान् ।
विधक्ते नितरां देवाः ! कृतकृत्यात्र संशयः ॥ ७९ ॥
एवमाश्रमधर्मेऽपि विद्यारूपधरा ह्यहम् ।
मादुर्भूय मयच्छामि शान्ते मानसमन्दिरे ॥ ८० ॥
निःश्रेयसं मनुष्येभ्योऽभ्युद्यञ्च निरन्तरम् ।
जीवन्मुक्ता महात्मानः सन्न्यासाश्रमवर्षिनाः ॥ ८१ ॥
विश्वेमव स्वरूपं मे ज्ञात्वेति प्रथमं सुराः ! ।
सद्भावस्य निमज्जन्ति सम्पूर्णासु कलास्वहो ॥ ८२ ॥
विश्वरूपाञ्च मामेव विदित्वा तद्नन्तरम् ।
कलापोड्शकोपेतं परमानन्दसागरम् ॥ ८३ ॥
नितान्तमवगाहन्ते सायुज्यं यन्ति मे ततः ।
मत्सायुज्यद्शामेत्य पूर्णं चिद्धावमाश्रिताः ॥ ८४ ॥

कराकर तत्त्वज्ञानी योगीको मेरे स्वरूपको प्राप्त करा देता है। वर्ण-धर्ममें मेरे ही गौरी और दुर्गाके स्वरूपोंका आदर्श नारीक्षपमें प्रकट होकर मनुष्योंको कतक्त्य करता है, हे देवगण! इसमें सन्देह नहीं ॥७५-७६॥उसी प्रकार आश्रम धर्ममें भी मेंही विद्यारूपसे मनुष्योंके शान्त मानसमंदिरमें प्रकट होकर उनको निरन्तर अभ्युदय और निःश्रेयस प्रदान करती हूं। हे देवगण! सन्त्यासाश्रममें जीवन्मुक महापुरुप प्रथम जगत्को ही मेरा स्वरूप, जानकर मेरे सद्भावकी पूर्ण कलाओंमें निमज्जन करता है। तदन्तर मुक्तको ही जगद्रप जानकर षोडशकलापूर्ण परमानन्दसागरमें श्रवगाहन करता रहता है। और अन्तमें मेरी सायुज्य दशाको प्राप्त करके मेरे पूर्ण चिद्धावके सम्प्राप्य ब्रह्मसायुज्यं कृतकृता भवन्ति ते ।
स्वकलानां रहस्यम्वै प्रोक्तं गृहतमं मया ॥ ८५ ॥
अन्तिके भवतां देवाः ! नानावैचित्र्यसंकुलम् ।
अतीव यद्धि दुर्ज्ञेयं गृह्याद्गुह्यतरं तथा ॥ ८६ ॥
भवत्स्नेह्वशादेवाः ! साम्प्रतं सम्प्रकाशितम् ।
एतच्छूत्वा विदित्वा च लप्स्यन्ते साधकाः शिवम् ॥ ८७ ॥

इति श्रीक्षक्तिगीतासूपनिपत्सु ब्रह्मविद्यायां योगकास्त्रे महादेवीदेवसम्बादे चित्कलाविज्ञानयोग-वर्णनं नाम द्वितीयोऽध्यायः ।

आश्रयसे ब्रह्मसायुज्य को प्राप्त करके क्रतकृत्य हो जाता है। हे देवतागण ! मैंने श्रतिगृढ़तम श्रत्यन्त विचित्रतापूर्ण श्रपनी कलाओंका रहस्य आपलोगोंके समीप वर्णन किया जो श्रत्यन्त दुईंय और अत्यन्त गोपनीय है, हे देवगण ! आपके स्नेहसे मैंने इस समय इसका प्रकाश किया है। इसको सुन और जानकर सांधक परम कल्याण प्राप्त करेंगे॥ ८०-८०॥

इस प्रकार श्रीशिक्तगीतोपनिषद्के ब्रह्मविद्यासम्वन्धि महा-देवीदेवसम्वादात्मक योगशास्त्रका चित्कलाविज्ञानयोग-वर्णननामक द्वितीय श्रध्याय समाप्त द्वश्रा ।

# वेदकाण्डत्रययोगविज्ञानवर्णनम् ।

देवा ऊचुः॥१॥

वेदमातर्जगन्मातर्महायोगेश्वरेश्वारि ! ।
विज्ञानं ते समाकण्ये चित्कलागोचरं ननु ॥ २ ॥
दृष्टिरुन्मीलिताऽस्माकं दिच्या दार्शनिकी द्रुतम् ।
साम्प्रतं ते महादेवि ! वाह्याऽभ्यन्तरतो वयम् ॥ ३ ॥
श्रोतुं दिदृक्षयेच्छामो वेदकाण्डत्रयस्य वै ।
विज्ञानं दुर्गमं योग-रहस्यं दुर्लमं तथा ॥ ४ ॥
को योगो वेदविज्ञानैस्तत्सम्बन्धश्च कीहशः ।
विस्तराद्वर्णयित्वैतत्कृतकृत्यान् कुरुष्य नः ॥ ६ ॥
महादेच्युवाच्य ॥ ६ ॥
अस्म्यहं शक्तिरूपणं योगशक्तिः सुरोत्तमाः ! ।
सो कम्मीपासनाज्ञान-काण्डत्रयविधानतः ॥ ७ ॥
त्रिविधरिधकारहिं योगशक्तिस्था मता ।

### देवतागण वोले ॥ १ ॥

हे जगनमातः ! हे वेदजनि ! हे महायोगेश्वरोंकी ईश्वरि ! आपकी चित्कलाका विज्ञान सुनकर हमारे दार्शनिक नेत्र एकाएक खुल गये हैं। श्रव हम आपको भीतर और वाहर देखनेकी इच्छासे वेदके काएडत्रयका दुर्गम विज्ञान और योगका दुर्छम रहस्य सुननेकी इच्छा करते हैं॥ २-४॥ योग किसको कहते हैं ? और वेदविज्ञानके साथ उसका क्या सम्बन्ध है ? इसको विस्तारसे वर्णन करके हमको कृतकृत्य की जिये॥ ५॥

महादेवी बोर्छी ॥ ६ ॥ -

हे देवश्रेष्टगण ! मैं ही शक्तिरूपसे योगशक्ति हूं। वह योगशक्ति त्रिविध अधिकारभेदसे कर्म, उपासना और ज्ञानकार्एडके अनुसार

यदेतल्लक्षणं गीतं योगः कर्ममु कौशलम् ॥ ८ ॥ , तन्नूनं कर्म्भकाण्डीय-योगलक्षणमीरितम् । चित्तवृत्तिानरोधो वै योग एताद्धि लक्षणम् ॥ ९ ॥ विद्वेयं सर्वथोपास्ति-काण्डयोगस्य निज्नेराः !। अज्ञानजनितोपाधिं निःशेपमपनोद्य. हि ॥ १० ॥ एकत्वप्रतिपत्तिया योगः स्यान्छिवजीवयोः । त्रयाणामिह काण्डानामुक्तानामनुरोधतः । त्रैविध्यं धारणायाश्च जानीत सुरसत्तमाः ! ॥ ?२ ॥ भावयन्तः कर्म्भतत्त्वं पराभक्त्यधिकारिणः । अस्त्येवैतज्जगद्रहा धारणामीदृशीं मम ॥ १३ ॥ सर्वथा सर्वदा देवाः ! कुर्वते कर्म्मयोगिनः । मत्पराभक्तिनिष्णाता मद्भक्ता योगिनां वराः ॥ १४ ॥ ब्रह्मेवास्ते जगत्सर्व्वमिति धारणयाऽनिशम् । महात्मानो निरीक्षन्ते विक्वस्मिन् सुरसत्तमाः ! ॥ १५ ॥

तीन प्रकारकी है। सुकौशलपूर्ण कर्माको योग कहते हैं, य कर्म्मकाएडका लच्चण है; चित्तवृत्तिनिरोध करनेको योग कहते हैं, हे देवतागण! यह लच्चण सर्वथा उपासनाकाएडका जानो और अज्ञानजनित उपाधिको निःशेप हटाकर जीवातमा और परमात्माको एकीकरण करनेको योग कहते हैं, यह ज्ञानकाएडका अद्भुत लच्चण है॥ ७-११॥ हे देवश्रेष्ठों! इसी कारण इन तीनों काएडोंके अनु-सार मेरी घारणा भी तीन प्रकारकी जानो॥१२॥ हे देवश्रेष्ठों! कर्म्मके तत्त्वद्शीं मेरी परामिकके अधिकारी कर्म्मयोगीगण "जगत् ही ब्रह्म दे है" मेरी ऐसी घारणा सर्वदा सर्व्यथा करते हैं, "ब्रह्म ही जगत् है" ऐसी घारणासे मेरी परामिकमें निष्णात योगिश्रेष्ठ महात्मा भक्तगण

'अहं ब्रह्मास्मि' मो देवाः! इति या धारणाऽस्ति मे । जीवन्मुक्ता महात्मानस्तदा तां प्राप्तुमीशते ॥ १६ ॥ यदैकत्वं मया सार्द्धं लभन्ते ज्ञानयोगतः। यः पर्श्वां निवृत्ति द्वे द्वे फले सम्प्रयच्छिति ॥ १७ ॥ स द्विधा कर्म्मयोगोऽयं विभक्तोऽस्ति दिवौकसः!। अन्तर्गं कर्म्मयोगस्य ह्यवस्थाद्वयमेव तत् ॥ १८ ॥ सकामासिक्तवीजन कर्मयोगेन चैकतः। जायते जगद्श्वत्थ-दृक्षो द्वन्द्वात्मकः क्षयी ॥ १९ ॥ यः परीणामशीलोऽपि ददात्यभ्युद्यं फलम्। निष्कामत्वस्वरूपेण वीजन कर्म्मयोगतः॥ २० ॥ परमानन्दभावस्य द्योतकोऽन्थ्वरोऽन्यतः। जायते मधुरोद्कः प्रवोधः कल्पपाद्षः॥ २१ ॥ यस्माञ्चःश्रेयसं देवाः! फलमुत्पद्यतेऽमृतम्। दश् ॥ यस्माञ्चःश्रेयसं देवाः! फलमुत्पद्यतेऽमृतम्। कर्मयोगविभागाभ्यामाभ्यां द्वाभ्यां निरन्तरम् ॥ २२ ॥ कर्मयोगविभागाभ्यामाभ्यां द्वाभ्यां निरन्तरम् ॥ २२ ॥

श्रहिनंश इस जगत्में मुक्ते देखते हैं॥१३-१५॥ "में ही ब्रह्म हूं " ऐसी धारणाको जीवन्मुक्त महापुरुष तब प्राप्त करनेमें समर्थ होते हैं जब श्रानयोगसे मेरे साथ तदाकारभावको प्रहण करलेते हैं। जो प्रवृत्ति और निवृत्तिफल देनेवाला कर्म्मयोग है, हे देवताशुण वह दो भागोंमें विभक्त है; दोनों ही अवस्थाएँ कर्म्मयोगके अन्तर्गत हैं॥१६-१८॥ एक सकामासिक क्पी बीजसे कर्म्मयोगके द्वारा द्वन्द्रमूलक नाशवान् जगद्रपी श्रश्वत्थ वृत्त उत्पन्न करता है॥ १९॥ जो परिणामी होनेपर भी श्रम्युदयक्षपी फलको देता है। दूसरा निष्कामभावकपी बीजसे कर्म्मयोगके द्वारा परमानन्द्रभावप्रकाशक श्रपरिणामी प्रवोधक्षपी मधुर कल्पवृत्तको उत्पन्न करता है, हे देवतागण! जिससे निःश्रेयसक्षपी अमृत फलकी उत्पत्ति होती है। कर्म्मयोगके इन दो विभागोंसे निरन्तर अभ्युद्य श्रीर निःश्रेयसक्षपी दो फल

द्वि फले फलतो नृनं कैवल्याभ्युद्याविति ।

हितं मद्वचनं भूयो देवाः ! सर्वेर्निशम्यताम् ॥ २३ ।

शक्तौ हि कर्म्मयोगस्यानुस्यृता सर्वथा सती ।

सकामकर्मयोगिभ्यो नृनमभ्युद्यं दृदे ॥ २४ ॥

निष्कामकर्मयोगिभ्यस्तथा निःश्रेयसं पदम् ।

वोध्यपोपिनवत्कर्म-काण्डयोगस्य शाञ्वती ॥ २५ ॥

महित्तमूलकं देवाः ! सकामं कर्म्म वर्तते ।

नानाधिकारभेदेभ्यो वहुशाखासमन्वितम् ॥ २६ ॥

अत एव च पुण्यानां यथाकालमहं हृदि ।

ऋपीणां सम्प्रविञ्येव वेदांखेगुण्यगोचरान् ॥ २७ ॥

मकाशयाम्यनेकाभिः शाखाभिः समलङ्कृतान् ।

सम्प्रदायविभिन्नत्वमहमाश्रित्य नेकशः ॥ २८ ॥

नानाधिकारिमर्त्यभ्योऽभ्युद्यं प्रद्देऽमराः ! ।

च्यवसायात्मिका बुद्धिरेकैव वर्तते खलु ॥ २९ ॥

अवश्य प्रकट होते हैं। हे देवतागण ! पुनः आपलोग मेरी हितकी वात सुनो ॥२०-२३॥में कम्मयोगकी शिकाम सर्मयोगीको निःश्रेयस अवश्य प्रदान करती हूं। यही कम्मकाएडयोगकी सनातनी उपनिषत् है॥२४-२५॥ हे देवतागण ! प्रवृत्तिमृलक सकाम कम्म नाना श्रिधिकारभेदके कारण श्रनेक शासाओंसे युक्त है। इसी कारण में समय २ पर पिनव ऋषियोंके श्रन्तः करणमें प्रवेश करके त्रिगुणात्मक वेदोंको अनेक शासाओंमें प्रकट करती हूं और इसी कारण हे देवतागण! में ही धम्मके श्रनेक सम्प्रदाय वनकर विभिन्न श्रिधिकारके मनुः ष्योंको अद्भुदय प्रदान करती हूं। व्ययसायात्मिका (निष्काम कर्मयोगरूपा) वुद्धि एक प्रकारकी ही होती है परन्तु अव्यव-

वहुशाला ह्यन्ताश्च बुद्धयोऽन्यवसायिनाम् ।
निवित्तारोऽभयोऽद्वैतो निर्विकल्पोऽस्त्यसंशयम् ।
वासनायाश्चळ्ळत्वं किञ्चिन्नेवात्र विद्यते ॥ ३१ ॥
नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते ॥ ३१ ॥
नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते ।
स्वल्पमप्यस्य धर्मास्य त्रायते महतो भयात् ॥ ३२ ॥
यद्यप्यस्मि प्रतिष्ठात्री धर्म्भयोरुभयोरहम् ।
प्रद्यत्पस्य प्रतिष्ठात्री धर्म्भयोरुभयोरहम् ।
प्रद्यत्पस्य प्रतिष्ठात्री धर्म्भयोरुभयोरहम् ।
प्रद्यत्पस्य प्रतिष्ठात्री धर्म्भयोरिनते ।
प्रद्यत्पस्य नापि किञ्चिच द्वयोवीहो प्रतीयते ॥ ३४ ॥
वासनानोदितः कर्म्भा यथेव कुरुतेऽवशः ।
अधिकारी सकामस्य कर्म्भयोगस्य कर्म्भ यत् ॥ ३५ ॥
तिन्नप्कामत्रतस्नातः कर्म्भयोगी स्वभावतः ।
विद्यत्ते लोकशिक्षार्थं ज्ञानानुस्यूतमानसः ॥ ३६ ॥

सायियों (सकाम कर्मियों) की बुद्धि वहुशाखाओं से युक्त अनन्त होती हैं। इसलिए निवृत्तिमूलक निष्काम कर्म्मयोग निस्सन्देह एक, ब्रह्वेत, निर्वकार, निर्भय और विकल्परहित है इसमें वासनाकी चञ्चलता कुछ भी नहीं है ॥ २६ –३१ ॥ इसमें श्रिमिकमका नाश भी नहीं है और न कोई प्रत्यवायही है, इस धर्मका थोड़ा भी अंश महाभयसे रक्ता करता है ॥ ३२ ॥ यद्यपि में प्रवृत्तिधर्म और निवृत्तिधर्म दोनों की प्रतिष्ठा को स्थान हूं ॥ ३३ ॥ और हे देवगण ! दोनों श्रेणीके कर्म्मयोगिगण मुक्तो ही प्राप्त होते हैं और विहःस्वरूपमें दोनों की कुछ भी पृथक्ता प्रतीत नहीं होती क्योंकि सकामी श्रिधकारी जिस्त कर्मको वासनाकी प्रेरणासे अवश होकर करता है, निष्कामवतदीक्तित कर्म्मयोगी उसी कर्मको स्था-माविक रूपसे शानमें श्रवस्थूत रहकर लोकशिक्ताके लिये करता

भावासिकपृथग्भावादत्यन्तात्तु द्वयोरहम् ।
साधारणिवशेपाख्यौ धर्म्मी संस्थापये ऋमाद् ॥ ३७ ॥
नैके विशेपधर्म्मस्य इधिकारा भवन्त्यतः ।
नास्ति साधारणे धर्मे त्वधिकारिविभिन्नता ॥ ३८ ॥
यथा रोचेत वो देवाः ! कर्म्मयोगं तथाविधम् ।
निःश्रेयसं समाश्रित्याऽभ्युद्धं वाष्यवाष्तुत ॥ ३९ ॥
तिलो यद्यपि जीवानामस्म्यहं गतयो ध्रुवम् ।
कृष्णशुक्छे तथापि स्तः प्रदृत्तिमूिलके गती ॥ ४० ॥
सहजाख्यगतेरस्ति द्यधिकारस्तु केवलम् ।
योगस्थानां सुशान्तानां निष्कामत्रतशालिनाम् ॥ ४१ ॥
मुखानन्दस्वक्षपभ्यामहमेव निरन्तरम् ।
नित्वलोपासकान् देवाः ! कर्म्मयोगे प्रवर्त्तये ॥ ४२ ॥
सुखमेतिद्धं जानीत विपयानन्दंमूलकम् ।
आनन्दो विद्यते नृनं मत्स्वक्षं न संश्यः ॥ ४३ ॥

है ॥ ३४-३६ ॥ परन्तु उन अधिकारियों में आसिक और भावकी श्रत्यन्त पृथक्ता होनेके कारण में उनमें यथाक्रम विशेष और साधारण धर्मिको स्थापित करती हूं ॥ ३७ ॥ यही कारण है कि विशेष धर्मिमें अधिकार श्रनेक हैं और साधारण धर्मिमें अधिकार विभिन्नता नहीं है ॥ ३८ ॥ हे देवतागण ! श्रापलोगोंकी जैसी रुचि हो उसी प्रकारके कर्म्योगका श्राश्रय करके अभ्युद्य या निःश्रेयस प्राप्त करें ॥ ३६ ॥ यद्यपिजीवों की त्रिविध गति में ही हूं तथापि कृष्ण और श्रुक्षगित प्रवृत्तिधर्मिम्लक है और सहजगितके अधिकारी शान्त निष्काम कर्मियोगी ही केवल हो सकते हैं ॥४०-४१॥ हेदेवगण ! में ही सुख और आनन्दरूपसे उपासकों को कर्मियोगमें निरन्तर प्रवृत्त कराती हूं ॥ ४२ ॥ सुख को विषयानन्दमूळक जानो और आनन्द

ये ममोपासकाइसन्तो योगिनो मद्रिभृतिषु ।

मच्छिक्तिष्विप मुह्यन्ति दक्षिणास्तिन्ति तेऽिप च ॥ ४४ ॥

मद्रिभृतिमिनिच्छंस्तु शिक्तमण्येश्वरीं मम ।

योगं साध्नोति यो नित्यं केवलं मद्रवाप्तये ॥ ४५ ॥

निष्कामयोगिनिष्ठोऽसौ ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम ।

आक्तों जिज्ञामुर्थार्थीं मक्ता मे त्रिविधा इमे ॥ ४६ ॥

अध्वनीनाः सकामस्य भिक्तयोगस्य सन्ति हि ।

चतुर्थों ज्ञानिभक्तस्तु मत्स्वक्षो न संश्वयः ॥ ४७ ॥

सर्व्यास्वभ्युद्यस्यापि वीजेषु योगिसिद्धिषु ।

मत्तायुज्यद्शाप्राप्तौ वाधिकास्ता न साधिकाः ॥ ४८ ॥

पराभक्तेर्विरोधिन्यो विद्यन्तेऽसन्तमेव च ।

ऐशीनां खलु सिद्धीनां शक्तीनामिष सर्वशः ॥ ४९ ॥

हेतुत्वं वहते प्राप्तेः संयमो विवुधर्पभाः ! ।

मदवाप्ताविकतत्त्वाभ्यासः कारणतां व्रजेत् ॥ ५० ॥

मेरा ही स्वरूप है इसमें सन्देह नहीं ॥ ४३ ॥ मेरे उपासक योगिगण जो मेरी विभृति और शिक्तयों में ही मुग्ध रहते हैं वे भी उदार हैं॥४४॥ परन्तु जो मेरी विभृति और ऐशी शिक्तयों की इच्छा न रख कर केवल मेरी ही प्राप्ति के लिये योगसाधन नियमित करते हैं वह निष्काम योगनिष्ट ज्ञानी मेरी आत्मा ही है। आर्च, जिज्ञासु और अर्थार्थी ये तीन प्रकारके मेरे भक्त सकाम मिक्तयोगके पिथक हैं और चतुर्थ ज्ञानी नामक मक्त मेरी ही स्वरूप है इसमें सन्देह नहीं ॥ ४५-४०॥ सय योगसिद्धियां अभ्युदयकी मूल होने पर भी वे मेरी सायुज्यद शा प्राप्ति करानेमें वाधक हैं साधक नहीं हैं ॥ ४८ ॥ और परामिककी अत्यन्त विरोधिनी हैं। हे देवश्रेष्टों । ऐशी सिद्धियों और विभिन्न शिक्तयोंको प्राप्त करानेमें संयम कारण है और मुक्तको प्राप्त करानेमें एकतत्त्वा-

योगः स्वरूपतो नूनमष्टाङ्गेषु विभज्यते ।

यमश्च नियमश्चव तथैवासनमेव च ॥ ५१ ॥

प्राणायामस्तथा देवाः ! प्रत्याहारश्च धारणा ।

ध्यानं समाधिरित्यष्टौ योगस्याङ्गानि सन्ति ह ॥ ५२ ॥

एकतत्त्वेकमूलस्सन्नन्यः संयममूलकः ।

अयमष्टाङ्गयोगो हि पोड्गाङ्गेः प्रपूर्यते ॥ ५३ ॥

मन्त्रो हठो लयो राजयोग एते चतुर्विधाः ।

क्रियासिद्धांशभेदा वै सन्ति योगस्य निर्जाराः ! ॥ ५४ ॥

निरोधश्चित्तवत्तीनां नामरूपावलम्बनात् ।

साध्यते साधकैर्यत्र मन्त्रयोगः स उच्यते ॥ ५५ ॥

नैकासाञ्चेव मूर्त्तीनामध्यात्मभावसंयुजाम् ।

आश्रयाद्ध्यायमाना हि मन्त्रयोगविधानतः ॥ ५६ ॥

मन्त्रयोगपरा धीराः साधका मामुपासते ।

साहाय्यात्स्थूलदेहस्य चित्तवित्तिनरोधनम् ॥ ५७ ॥

साहाय्यात्स्थूलदेहस्य चित्तवित्तिनरोधनम् ॥ ५७ ॥

भ्यास कारण है ॥४६-५०॥ हे देवगण ! योग स्वरूपतः आठअङ्गोमें ही विभक्त है, यथा-यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार धारणा, ध्यान और समाधि ॥५१-५२॥ यही अष्टांग योग संयम और एकतत्त्वमूलक होकर षोडश अङ्गोसे पूर्ण होता है ॥५३॥ हे देवतागण ! योगके क्रिया सिद्धांशके चार भेद हैं, यथा-मन्त्रयोग, हठयोग, लययोग ग्रीर राजयोग ॥ ५४॥ नाम और रूपकी सहायतासे साधकोंके द्वारा चित्त वृत्तियोंका निरोध जिसमें किया जाता है उसको मन्त्रयोग कहते हैं ॥ ५५॥ विभिन्न अध्यात्मभावयुक्त मृत्तियोंके द्वारा ध्यान करते हुए मन्त्रयोगमें प्रवीण धीर साधकगण मन्त्रयोगकी सहायतासे मेरी उपासना करते हैं। धीर व्यक्तियोंके द्वारा स्थूल श्रारिकी सहायतासे वित्तवृत्तियोंका निरोध जिसमें किया जाता है उसको हठयोग यतासे चित्तवृत्तियोंका निरोध जिसमें किया जाता है उसको हठयोग

यत्र संसाध्यते धीरैईठयोगः स ईर्घते ।
ज्योतिर्मयस्य रूपस्य कल्पितस्यावलम्बनात् ॥ ५८ ॥
ध्यायमानाश्च मां सिद्धीलंभन्ते हृदयोगिनः ।
शक्तीर्जल्त्वमापन्नाः प्रमुप्तास्ता विवोध्य हि ॥ ५० ॥
समष्टिन्यष्टिशक्तीनां साहाय्याद्यत्र साध्यते ।
चित्तवृत्तिनिरोधोऽसौ लययोगो निगद्यते ॥ ६० ॥
साक्षादाध्यात्मकं विन्दु-मयं मे रूपमद्भुतम् ।
हृप्वा कृतार्थतां यान्ति तत्क्षणं लययोगिनः ॥ ६१ ॥
नित्यानित्यस्त्ररूपाणां पदार्थानां विवेकतः ।
त्रिगुणानां त्रिभावानामपि नित्यं विमर्शतः ॥ ६२ ॥
शक्तिमाध्यात्मिकीं यत्र हितां प्राप्नुवतां स्वतः ।
निरोधश्चित्तवृत्तीनां जायते योगिनां सताम् ॥ ६३ ॥
कथितो राजयोगोऽसौ सर्वयोगिश्चरोमणिः ।
पराभक्त्यिकारं मे भक्ताश्च ज्ञानिनो गताः ॥ ६४ ॥
साह्ययाद्राजयोगस्य लभन्ते राजयोगिनः ।

कहते हैं। हटयोगिगण किएत ज्योतिर्मय रूपकी सहायता से मेरा ध्यान करते हुए सिद्धियोंको लाम करते हैं। समष्टि और व्यष्टि शक्तियोंकी सहायतासे जड़मावप्राप्त प्रसुप्त शक्तियोंको जगाकर चित्तवृत्तिनिरोध करनेको लययोग कहते हैं॥ ५६-६०॥ लययोगी मेरे आध्यात्मिक विन्दुमय अद्भत रूपका प्रत्यत्त दर्शन करके उसी समय सफलमनोरथ होते हैं॥ ६१॥ नित्यानित्य-वस्तुविवेक और त्रिगुण तथा त्रिमावोंके सर्वदा विचार द्वारा हितकारिणी आध्यात्मिक शक्ति लाम करते हुए श्रेष्ठ योगियों की चित्तवृत्तियों का निरोध स्वतः होजानेको राजयोग कहते हैं जो सव योगोंमें शिरोमणि है। मेरी पराभक्तिके अधिकारी राजयोगी ज्ञानी मक्तगण राजयोग की सहायता से मेरे श्रध्यत्मस्वरूपका साज्ञा-

ममाध्यात्मस्वरूपं हि साक्षावक्रत्यान्ततश्च माम् ॥ ६५ ॥
एताश्चत्रविधा एव प्रोक्ताः साधनरीतयः ।
ममोपास्तेः सदा देवा मूलिभक्तय ईरिताः ॥ ६६ ॥
चतुर्णाश्चेव योगानामेतेषां निष्तिलाः क्रियाः ।
विद्यन्ते विद्युधश्रेष्ठाः ! योगाङ्गाष्टकमूलकाः ॥ ६७ ॥
संयमञ्चेकतत्त्वञ्च द्वयोः सम्वन्धसंजुपाम् ।
विभेदेन प्रयोगाणामेतद्योगचतुष्टयम् ॥ ६८ ॥
विभर्त्तं क्षमते देवाः ! कलापोङ्शकं मम ।
नैवात्र विस्मयः कार्य्यो युष्माभिर्देवसत्तमाः ! ॥ ६९ ॥
विकाशो ज्ञानिमक्तेषु कलापोङ्शकस्य मे ।
स्वभावसिद्ध एवास्ते ज्ञानिभक्ताः परन्त्वमी ॥ ७० ॥
अनन्यभक्तियोगन ध्यायन्ते मां सदा ध्रुवम् ।
अतः सदाऽत्रतिष्ठन्ते वासनारिहता इमे ॥ ७१ ॥
मिचत्ता मद्गतप्राणा मद्ध्याना मत्परायणाः ।
मय्यर्पितात्मसर्वस्वा मद्गतात्मिधयोऽमलाः ॥ ७२ ॥

त्कार करके अन्तमें मुक्तको प्राप्त होते हैं ॥ ६२-६५ ॥ हे देवतागण ! येही उक्त चार प्रकारकी साधन शैली सदा मेरी उपासना की मूळिमित्त कही गई है ॥ ६६ ॥ और हे श्रेष्ठ देवगण ! इन चार योगोंकी सब कियाएँ ही अपाइयोगमूलक हैं ॥ ६७ ॥ ये चारों योग संयम और एकतत्त्वसे सम्बन्धयुक्त प्रयोगोंके विभेदसे मेरी वोडश कळाओंको धारण कर सकते हैं, हे देवश्रेष्ठों ! आपळोग इसमें कुछ आश्चर्य न करें ॥ ६=-६८ ॥ मेरे बानिमक्तोंमें पूर्ण बोड़श कळाओंका विकाश होना स्वमावसिद्ध है परन्तु वे बानी भक्त मुक्तमें अनन्यभिक्तयुक्त हो सदा धान करते हैं अतः वे सदा वासनाओंसे रहित रहते हैं। वे मुक्तमें अनुरक्त, मद्भवचित्त, मद्गतप्राण, मेरे ध्यानमें तत्पर, मत्प-

अपि मय्यनुरक्ताश्च जायन्ते सर्वदैव ते ।

हानिनां मम भक्तानां नास्ति मेदो मया सह ॥ ७३ ॥

त एवाहमहो देवाः ! अहमेव च ते मताः ।
नात्र कश्चन सन्देहः सत्यं सत्यं वदाम्यहम् ॥ ७४ ॥
जीवभूमेः समारोढुं ब्रह्मभूमिं मुखं सुराः ! ।
अष्टसोपानतुल्यानि योगाङ्गान्यष्ट सन्त्यलम् ॥ ७५ ॥
समाधिरन्तिमं येपामारोहणमुदाहृतम् ।
सोपानमादिमं देवाः ! येषां हि विद्यते यमः ॥ ७६ ॥
स्थूलदेहस्य सम्बन्धाच्छुद्धिराध्यात्मिकी तु या ।
साध्यते साधकेर्देवाः ! आहुस्तं योगिनो यमम् ॥ ७७ ॥
ब्रह्मचर्य्यं वहिःशौचो ह्यहिसा सत्यमुक्तमम् ।
सर्वभूतद्याऽस्तेयं मिताहारोऽपरिग्रहः ॥ ७८ ॥
शारीरिकं तपो देवा दानं तु सात्विकन्तथा ।
प्रधानान्येवमादीनि साधनानि यमस्य हि ॥ ७९ ॥

रायण, मुक्तमें ही अपना सर्वस्व अपित करनेवाले और मुक्तमें ही अपनी बुद्धि लगाये हुए सर्व्वदा निर्मलिचित्त होते हैं। मेरे ज्ञानिमक्तोंमें और मुक्त में भेद नहीं है। हे देवगण ! वेही में और में ही वे हं। में सत्य सत्य कहती हूं इसमें कुछ सन्देह नहीं है॥ ७०-७४॥ हे देवतागण ! जीवभूमिसे ब्रह्मभूमि पर सुखपूर्वक चढ़नेके लिये अप्रांग योगही आठ पौढ़ियां हैं॥ ७०:॥ हे देवगण ! जिनमें अन्तिम सोपान समाधि श्रीर प्रथम सोपान यम है॥ ७६॥ हे देवतागण ! स्थूल श्ररीर-सम्बन्धसे साधकोंके द्वारा आध्यात्मिक शुद्धि सम्पादन करनेको योगीलोग यम कहते हैं॥ ७०॥ हे देवगण! ब्रह्मचर्या, विहाशीच. अहिंसा, सत्य, सब जीवों पर द्या, श्रस्तेय (चोरी नहीं करना) मिताहार, अपरिग्रह, शारीरिक तप और सास्विक दान हत्यादि यमके प्रधान साधन हैं॥ ७१-७६॥

नियमो योगसोपानं द्वितीयं सम्प्रकीर्त्तितम् ।

मूक्ष्मदेहाश्रयाद्येस्तु साघनैः साघकैर्धुवम् ॥ ८० ॥

लभ्यतेऽध्यात्मसंयुद्धिस्तमार्ह्यान्यमं मुराः ! ।

अन्तःशौचञ्च सन्तोपः स्त्राध्यायो मानसं तपः ॥ ८१ ॥

आस्तिक्यमार्जवं हीश्च क्षमा चापि घृतिस्तथा ।

देविपिपितृभक्तिञ्च नियमस्यापि निर्ज्ञराः ! ॥ ८२ ॥

प्रधानान्येवमादीनि विद्यन्ते साधनान्यहो ।

नृतीयारोहणं विज्ञा आसनम्परिचक्षते ॥ ८३ ॥

यतः स्यान्मनसः स्थैर्ध्यं वायोश्चापि मुर्पभाः ! ॥ ८४ ॥

यतः स्यान्मनसः स्थैर्ध्यं वायोश्चापि मुर्पभाः ! ॥ ८४ ॥

आसनं तद्विजानीत साधनेषु मुखावहम् ।

आसनस्य वहूनभदान् योगाचार्थ्याः प्रचक्षते ॥ ८५ ॥

निखिलास्तेऽवगन्तव्याः पृज्याङ्घेः श्रीगुरोर्मुखात् ।

किश्चिदत्रापि वक्ष्येऽहं श्रूयतां देवपुङ्गचाः ! ॥ ८६ ॥

नियम योगका दूसरा सोपान कहा गया है। हे देवगण ! स्वमशरीरके सम्बन्धसे आध्यात्मक-गुद्धि-प्राप्तिके साधनोंको नियम कहते हैं। अन्तःशौच, सन्तोष, स्वाध्याय, मानसिक तप, आस्तिकता, आर्जव, छज्ञा, समा, धैर्च्य श्रीर देवता ऋषि पितरोंमें भक्ति इत्यादि नियम के प्रधान साधन हैं। विद्वान्तोग श्रासनको तृतीय सोपान कहते हैं॥ १०-८३॥ हे देवश्रेष्ठों! शरीरको इस प्रकार सुखपूर्वक स्थापित किया जाय जिससे मन और वायुका सैर्च्य उत्पन्न हो श्रीर जो साधनमें सुखदायी हो उसको श्रासन कहते हैं। योगवित् आचार्य्यगण आसनके श्रनेक भेद वतलाते हैं उन सबको पूज्यपाद श्रीगुरुदेवके मुससे जानना चाहिये। में यहां भी कुछ कहती हूं, हे देवश्रेष्ठ! श्रापलोग सुनं॥ इठ-इ६॥

सिद्धं पद्मासनं देवाः ! स्विस्तिकासनमेव च ।
आसनानि प्रधानानि त्रीण्येतानि निवेषित ॥ ८७ ॥
प्राणायामश्रत्युर्थं वै योगारोहणमुत्तमम् ।
विधारणेन प्राणानां तथा प्रच्छिदेनेन च ॥ ८८ ॥
यद्वशीकरणं नृनं प्राणायामः स उच्यते ।
अनेकभेदसन्त्वेऽपि भेदा अष्ट प्रधानतः ॥ ८९ ॥
सिहतः सूर्य्यभेदी च तथोज्जायी च शीतली ।
भ्रामरी मिस्तिका मूर्च्छां केवली च सुर्पभाः ! ॥ ९० ॥
प्राणायामस्य तन्त्वज्ञैर्योगाचार्य्यः कृता इति ।
एतदुक्तं तु योगस्य यमाद्यङ्गचतुष्ट्यम् ॥ ९१ ॥
याद्यराज्यसुसम्वन्धि वर्त्तते विद्युध्पभाः ! ।
अन्ताराज्यसुसम्वन्धियोगाङ्गान्यधुना कृवे ॥ ९२ ॥
प्रत्याहारं हि जानीत पञ्चमारोहणं सुराः ! ।
यथा कृम्मों निजाङ्गानि स्वस्येव पृष्ठकोटरे ॥ ९३ ॥

हे दैवगण ! सिद्धासन, पद्मासन श्रीर स्वस्तिकासन, ये प्रधानतः आसनके तीन भेद हैं सो जानो ॥ ८७ ॥ प्राणायाम उत्तम चतुर्थ सोपान है। प्रच्छुईन और विधारण द्वारा प्राणको वशीभूत करने का नाम प्राणायाम है। हे देवगण ! प्राणायामके अनेक भेद होने पर भी योगाचाय्योंने प्रधानतः उसके आठ भेद किये हैं; यथा – सहित, स्थ्यभेदी, उज्जायी, शीतली, भ्रामरी, भिक्रका, मूर्च्छा और केवली। योगके पूर्वोक्त यमादि चार अङ्ग वहिर् राज्यसे सम्बन्ध रखनेवाले हैं। श्रव श्रन्तर् राज्यसे सम्बन्ध रखनेवाले चार श्रङ्गों का वर्णन करती हं ॥८८ – १२॥ हे देवगण ! प्रत्याहार को पश्चम सोपान जानो। कञ्चुआ जिस प्रकार अपने अङ्गोंको श्रपनी रचाके

पत्याहरति रक्षार्थं तथैव योगिनो वराः ।
अभ्यस्यन्ति समाकर्ण्डं प्रद्वांतं विषयानुगाम् ॥ ९४ ॥
स्वीयां यद्विषयान्तृनं प्रत्याहारः स उच्यते ।
एनं वदन्ति विद्वांसो योगपङ्कजभास्करम् ॥ ९५ ॥
इन्द्रियाणां विचरतां विषयेषु निर्गलम् ।
वलादाहरणं तेभ्यः प्रत्याहारोऽभिधीयते ॥ ९६ ॥
वाह्यालम्बनसाहाय्यात् तथान्तरवलम्बनातः ।
पत्याहारो द्विधा प्रोक्तो वाह्याऽभ्यन्तरभेदतः ॥ ९७ ॥
धारणा पष्टसोपानं योगस्य समुदाहृतम् ।
यदा श्रृत्या तु भो देवाः !योगिनो योगयुक्तया ॥ ९८ ॥
चित्तमान्तरिके राज्ये स्वीयं संयमपूर्वकम् ।
पतिष्ठापियतं सम्यगभ्यस्यन्ति निरन्तरम् ॥ ९९ ॥
धारणा सैव विज्ञेया योगाधारस्वरूपिणी ।
धारणायास्तु भेदौ द्वौ ज्याहृतौ योगवित्तमैः ॥ १०० ॥

लिये अपने पृष्ठकोटरमें छिपाता है, उसी प्रकार श्रेष्ठ योगिगण श्रपनी विषयवती प्रवृत्तिको विषयोंसे खींचनेका अभ्यास करते हैं उसको प्रत्याहार कहते हैं। विषयोंसे अनगंलकपसे प्रवृत्त इन्द्रियों को विषयोंसे हठात् खींचनेका नाम प्रत्याहार है। यह साधन योगपङ्कज के लिये सूर्य्यकप है॥९३-६६॥ विहरवलम्बन श्रीर अन्तर-वलम्बन भेद से वह प्रत्याहार दो प्रकारका है॥६७॥ धारणा षष्ट सोपान कहागया है। जब योगी योगयुक्त धृतिद्वारा अपने श्रन्तः करणको श्रन्तर् राज्यमें संयमपूर्धक स्थापन करनेका अभ्यास सम्यक्तया निरन्तर करते हैं उसको धारणा कहते हैं। वह योगकी आधारसक्ष है, श्रेष्ठ योगिगण धारणाके दो भेद कहते हैं॥ ९=-१००॥

विषयालम्बिनी होका त्वपरात्मावलम्बिनी। विषयालम्बनादेवाः ! जायते या तु धार्णा ॥ १०१ ॥ केवलं साथकानां सा भवेत्सिद्धिवदायिनी । आत्मावलम्बनाद्या तु धारणोत्पद्यतेऽपरा ॥ १०२ ॥ योगयुञ्जानचित्तेभ्यो मुक्ति ना सम्प्रयच्छति । सोपानपुअसत्त्वेऽपि ध्यानदा धारणैव हि ॥ १०३ ॥ सोपानं सप्तमं ध्यानं सर्वस्वं योगिनामिद्रम् । ध्येयमात्राश्रयाद्यत्तु प्रतिष्ठां लब्धुमात्मनि ॥ १०४ ॥ चित्तस्यैर्ग्यं विधीयेत तद्ध्यानमभिधीयते। समाधेर्ध्यानमेवेदमेकमात्रन्तु कारणम् ॥ ५०५ ॥ ध्यानसिद्धिं त्रिना योगी न कदाचित्कथञ्चन । लब्धुमहीत कुत्रापि कृताथत्वं कृतश्चन ॥ १०६ ॥ ध्येयवैचित्र्यतो नृनं ध्यानं द्वेयं चतुर्विधम् । मन्त्रयोगिगणाः स्थृल-ध्यानं हि हटयोगिनः ॥ १०७ ॥ ज्योतिध्यानं तथा विन्दु-ध्याननतु लययोगिनः । राजयोगिगणा देवाः ! ब्रह्मध्यानं प्रकृषेते ॥ १०८ ॥

एक विषयावलम्बनसे धारणा और दूसरी श्रात्मावलम्बनसे धारणा । हे देवतागण ! विषयावलम्बनसे जो धारणा होती है वह साधकोंको केवल सिद्धिप्रद है और आत्मावलम्बनसे जो दूसरी धारणा होती है वह योगाभ्यासियोंको मुक्तिप्रद है। अनेक सोपान होने पर भी धारणाभ्याससे ही धान होता है ॥१०१-१०३॥ योगियोंका सर्वस्र सप्तम सोपान ध्यान है। आत्माम प्रतिष्ठालाम करनेके लिये जो एकमात्र ध्येयके अवलम्बनसे चित्तका ध्येर्थ उत्पन्न कियाजाय उसको धान कहते हैं। ध्यान ही समाधिका एकमात्रकारण है ॥१०४-१०५॥ ध्यानसिद्धिके विना योगी कहीं भी किसी प्रकार कदापि कृतकृत्य नहीं हो सकता ॥ १०६॥ ध्येयके वैचिज्यके विचारसे ध्यान चार प्रकारका होता है। मन्त्रयोगी स्थूलध्यान, इठयोगी ज्योतिर्ध्यान, लययोगी विनदुध्यान श्रीर राजयोगिगण ब्रह्मध्यानके द्वारा अपने

स्वध्येयानां प्रकुर्वाणा ध्यानन्ते विधिपूर्वकम् । ध्यायमानास्तु मामेव कृतकृत्या भवन्त्यहो ॥ १०९ ॥ समाधिरन्तिमं देवाः ! योगारोहणमप्टमम् । एकतिश्चत्तवनां निरोधोऽशेपतो भवेत् ॥ ??०॥ द्वितीयतस्तु भो देवाः ! प्रकाशो द्रष्ट्ररात्मनः । यया साधनया नूनं जायते स्वस्वरूपतः ॥ १११ ॥ पचक्षते समाधिं तं योगतन्त्रविशारदाः । सविकल्पः सुपर्वाणः ! निर्विकलपरंतथैव च ॥ १.१२ ॥ समाघेद्विंविधो भेदो भण्यते योगकोविदैः । पुनरावर्त्तते योगी सविकल्पसमाधितः ॥ ११३ ॥ ममाधिः शाञ्चतीं मुक्तिं निर्विकलपस्तु यच्छति । अतो वदन्ति विद्वांसो योगतत्त्वानुचिन्तकाः ॥ ११४ ॥ निवींजं निर्विकल्पन्तु सविकल्पं सवीजकम् । ग्रुक्लगत्या यया लभ्य ऊर्द्धवलोकव्रजोऽिखलः ॥ ११५ ॥ सैव शुक्ला गतिर्देवा एति तेपामधीनताम्। सविकल्पसंगाधौ ये तंस्थिवांसो हि योगिनः ॥ ११६ ॥

त्रपने ध्येगेंका विधिपूर्वंक ध्यान करके मेराही ध्यान करते हुए कृतार्थताको लाम करते हैं ॥१०७-१०६॥ हे देवगण! समाधि अप्रम और अन्तिम सोपान है। एक ओर चित्तवृत्तिका पूर्ण निरोध और दूसरी ओर द्रष्टा श्रात्माका श्रपने स्वस्वक्रप में प्रकाश जिस साधन के द्वारा हो योगतत्त्वक उसको समाधि कहते हैं। समाधिके दो भेद योगिश्रेष्ठ कहते हैं, यथा-स्विकल्प समाधि और निर्विकल्प समाधि। सविकल्प समाधिसे योगी की पुनरावृत्ति होती है परन्तु निर्विकल्प समाधि शाश्वत मुक्ति देनेवाली है। इस कारण योगतत्त्वक विद्वान सविकल्पको सवीज और निर्विकल्प को निर्वीज भी कहते हैं। सब उद्ध्वेलोकोंको प्राप्ति जिस शुक्क गतिके द्वारा होती है, वह गति सविकल्प समाधिस्य योगियोंके अधीन है। परन्तु सहजगित-

जीवनमुक्ताः परा भक्ता ज्ञानिनः सहजां गताः ।

प्रभवन्त्यधिकर्तुं में समाधि निर्विकल्पकम् ॥ ११७॥

स्वदेहं नीचगेहे ते जहार्वा जाह्नवीतदे ।

विश्वदेहा विदेहा वा मामेव प्राप्नुवन्ति ते ॥ ११८॥

निर्विकल्पसमाधिस्थैयोंगिराजः सहास्ति मे ।

काचिद्रिभिवता नेव सत्यमेतह्रवीमि वः ॥ ११९॥

संयमञ्चेकतत्त्वं च शक्तिद्वयमलौकिकम् ।

पुरो वो वार्णितं देवाः ! मया सम्यकतयाऽनद्याः ! ॥१२०॥

जायते संयमस्तत्र धारणाभृमितो ध्रुवम् ।

ध्यानभूम्यास्तु भो देवाः ! एकतत्त्वं प्रजायते ॥ १२१॥

वयं हि धारणाध्यान-समाधीति क्रियात्मकम् ।

इञ्याश्रयात्मयुक्तं सन्निर्ज्ञराः ! संयमो भवेत् ॥ १२२॥

यदा त्वात्मानमुद्दिञ्य त्रयमेतत् प्रयुज्यते ।

एकतत्त्वं तदोदेति होपा वैदान्तिकी श्रुतिः ॥ १२३॥

एकतत्त्वं तदोदेति होपा वैदान्तिकी श्रुतिः ॥ १२३॥

प्राप्त जीवन्मुक मेरे शानी भक्त निर्विकल्प समाधिके अधिकारी होते हैं ॥ १९०-१९७ ॥ वे चाहे नीचोंके गृहमें शरीर त्याग करें अथवा गङ्का के तटपर शरीर त्याग करें वे शरीर रहते भी मुक्तको प्राप्त हैं श्रीर शरीर त्याग करनेपर भी मुक्तको ही प्राप्त होते हैं ॥१९८॥ निर्विकल्प समाधिप्राप्त योगिराजींमें और मुक्तमें कोई मेद नहीं है इसको में नुमसे सत्य कहती हूं ॥ ११८॥ हे निष्पाप देवगण ! मैंने जो पहले संयम श्रीर एकतत्त्वरूपी अलौकिक दो शक्तियोंका वर्णन सम्यक्तया किया है॥१२०॥ हे देवगण ! उनमें संयम धारणाभूमि और एकतत्त्व ध्यानभूमिसे निश्चय प्रकट होता है॥१२१॥ धारणाध्यान श्रीर समाधि इन तीनोंकी क्रियाएँ जव इस हश्यके श्रवलम्बनसे प्रयुक्त होती हैं तव उसको संयम कहते हैं श्रीर जब केवल आत्मा-के लहयसे प्रयुक्त होती हैं तव एकतत्त्वका उदय होता है; यही

प्रोह्मोधयित जीवेषु नानाशक्तीहि संयमः ।
ऐशीनेंबात्र सन्देहो नाऽलं मोचियतुं त्वसां ॥ १२४ ॥
अविद्यापाशसक्तदाञ्जीवांस्तान पाश्चवन्धनात् ।
एकतत्त्वनतु शक्नोति भक्तान दृश्यपपञ्चतः ॥ १२५ ॥
हठादाकृष्य तेभ्यो हि शिवत्वं दातुमदृभुतम् ।
साधनं संयमोपेतं योगस्याभ्युद्यपदम् ॥ १२६ ॥
केवलं त्वेकतत्त्वस्य साह्ययात् साध्यते तु यत् ।
साधनं तद्धि योगस्य निःश्रेयसकरं ध्रुवम् ॥ १२७ ॥
एतदेवास्ति योगस्य रहस्यं श्रुतिमूलकम् ।
योगस्य साधकानां हि तत्त्वज्ञानप्रकाशकम् ॥ १२८ ॥
मद्रक्तिरस्ति योगस्य प्राणभूता यतस्त्वतः ।
वैयर्थ्यापित्तमादत्ते नृनं मद्रक्तिमन्तरा ॥ १२९ ॥
शिलावीजोप्तिवद्देवाः ! निखलं योगसाधनम् ।
कियासिद्धांशवोधा हि येषां योगस्य केवलम् ॥ १३० ॥

उपनिषद्का रहस्य है ॥ १२२-१२३ ॥ संयम अनन्त ऐशी शिक्योंको जीवोंमें प्रकट करता है यह निःसन्देह है परन्तु अविद्या-पाश्वद्ध जीवोंको पाशमुक्त नहीं कर सकता है और एकतत्त्व मेरे मक्तोंको दृश्य प्रपञ्चसे हटाकर उनको अद्भुत शिवत्व प्रदान करनेमें समर्थ है। संयमसे युक्त योगसाधन अम्युद्यकारी है और केवल एकतत्त्वकी, सहायतासे साधित योगही निःश्रेयसकारी होसकता है ॥१२४-१२७॥ यही श्रुति मूलक और साधकोंकेलिये योगके तत्त्वोंको प्रकाश करनेवाला योगका रहस्य है ॥ १२८॥ हे देवगण ! मेरी मिक्त योगसाधन नकी प्राणभूता है, क्योंकि विना मेरी भिक्तके सम्पूर्ण योगसाधन शिलामें वीजवपनकी न्याई अवश्य ही व्यर्थ होता है । मुक्तमें अनुरागिवहीन, तत्त्वज्ञानहीन और यथार्थतः नहीं केवल वाचनिक रूपसे

सन्ति वाचीनका एव न यथार्थतया सुराः !। तत्त्वज्ञानविद्दीनास्तेऽनुरागवाँज्ञतां मयि ॥ १३१ ॥ . ज्ञेया अभिनये नृनं शैलूपा इव सन्ततम् । गोंणीपरेतिभेदाभ्यां भक्तिमें द्विविधा मता ॥ १३२ ॥ विधिभिः साध्यते गौणी त्वासक्तया च प्रवर्द्धते । मद्यादृष्टिपातेन पराभक्तिस्तु साधके ॥ १३३ ॥ स्वत उत्पद्यते देवाः ! आत्मज्ञानप्रकाशिनी । भावैर्विवर्द्धते सा हि परमानन्ददायिनी ॥ १३४ ॥ योगिन्युदेत्यसौ गौणी भक्तिः संयमतत्परे । क्षिपं तथा परोदेति होकतत्त्वपरायणे ॥ १३५ ॥ एतद्रक्तिरहस्यं वो वर्णितं सम्मुखे सुराः !। ज्ञाने परिसमाप्यन्ते साधनान्यविलानि मे ॥ १३६ ॥ अतएव च भो देवाः ! कर्म्मवीरिशरोमणिम् । कर्त्तव्यनिष्ठमूर्द्धन्यं निष्कामत्रततत्परम् ॥ १३७ ॥ नृसिंहं तं महात्मानं ज्ञानिभक्तं स्वतोऽमराः !।

योगके कियासिद्धांशोंको जाननेवाले नाटक में वेशधारी नटके समान हैं ऐसा सदा समभो। मेरी भक्ति दो भेद हैं – गौणी श्रौर परा। ॥१२९-१३२॥ गौणी भक्ति विधिसाध्यमाना है तथा आसक्ति वर्द्धित होती है और पराभक्ति मेरी कृपासे ही साधकमें सतः उत्पन्न होती है। हे देवगण! वह आत्मशानप्रकाशिनी श्रौर परमानन्ददायिनी है और भावसे वर्द्धित होती है॥१३३-१३४॥ संयमपरायण योगीमें गौणी भक्ति और पकतत्त्वपरायण योगीमें पराभक्तिका शीव उदय हुआ करता है॥१३५॥ हे देवगण! श्रापके सामने मेंने यह भक्तिका रहस्य वर्णन किया है। शानमें सब साधनोंकी परिसमाप्ति होती है॥१३६॥ इसी कारण हे देवगण! निष्कामवर्तपरायण कर्त्तव्यनिष्ठोंमें श्रेष्ठ उस नृसिंह कर्म्यवीरोंमें श्रेष्ठ ज्ञानिभक्त महात्माको में स्ततः

पूर्ण भक्तिरसैस्तूर्ण पीयूपं पाययाम्यहम् ॥ १३८॥ तत्त्वज्ञानेन मद्गक्तो मत्स्यरूपं यथार्थतः । ज्ञात्वा सम्यक् ततो देवाः ! अधिगच्छित मायहो ॥ १३०॥ अस्म्यहं कर्म्भयोगस्य मद्गक्तिज्ञानयोगयोः । भितिष्ठास्थानमेवैकं सत्यमेतन्न संज्ञयः ॥ १४०॥ वेदकाण्डत्रयस्यैतद्रहस्यमुप्त्रणितम् । व्रह्मानन्दं निजं नृनमिवद्याद्भपतः मुराः !॥ १४१॥ विस्तार्थ्य विषयानन्दे तत्र जीवान्त्रिरन्तरम् । आवध्नाम्यहमेत्रालं तान् विद्यास्पतः पुनः ॥ १४२॥ अज्ञानमूलकद्भैत-भावोत्पत्रं हि वन्यनम् । विच्छिद्योन्मज्जये चापि ब्रह्मानन्दे निमज्जये ॥ १४२॥ केवलं ज्ञानयोगन पाज्ञमज्ञानमूलकम् । जीवः शिवत्त्रमासाद्योच्छेत्तं पार्यते ध्रुवम् ॥ १४४॥ विद्यारूपनः विभ्राणाऽऽनेतं च प्रयते सुत्वम् ॥ १४४॥ स्वामिमुख्यमहं देवाः ! अधिकारमभेदतः ॥ १४५॥ स्वामिमुख्यमहं देवाः ! अधिकारमभेदतः ॥ १४५॥

ही भक्तिरसपूर्ण श्रमृतका शीत्र पान कराती हूं ॥ १३७-१३८॥ मेरा भक्त तत्वज्ञान द्वारा मेरे यथार्थ खरूपको श्रच्छी तरह जानकर तव मुभकों प्राप्त होता है ॥१३८॥ कर्म्भयोग, भक्तियोग श्रीर ज्ञानयोग इन तीनोंका प्रतिष्ठास्थान में ही हूं यह सत्य है इसमें सन्देह नहीं ॥ १४०॥ यही वेदकाएडत्रयका रहस्य वर्णन किया गया है। हे देव-गण! में ही अविद्यारूपसे अपने ब्रह्मानन्दको विषयानन्दमें विस्तार करके उसमें जीवोंको निरन्तर आवद्ध करती हूं श्रीर पुनः में ही विद्यारूपसे अज्ञानमूलक हैतमावसे उत्पन्न वन्धनको काटकर जीवोंको ब्रह्मानन्दमें उन्मज्जन निमज्जन कराती हूं ॥ १४१-१४३॥ केवल ज्ञानयोगके द्वारा ही जीव शिवत्य प्राप्त करके श्रपने श्रज्ञानमूलक वन्धनको काटनेमें समर्थ होता है॥ १४४॥ में ही विद्यारूप धारण करके अधिकारमेदके श्रवुसार ज्ञानिभक्तोंको विभिन्न मार्ग

तिभिन्नमार्गतो नूनं स्वभक्तान् ज्ञानयोगिनः।
अधिकारद्वयं देवाः! वर्ण्यते वोऽन्तिकेऽधुना॥ १४६॥
ज्ञानयोगस्य तद्यूयं कृणुयात समाहिताः।
पूर्व पञ्यन्ति मच्छक्ति तत्त्वज्ञा ज्ञानयोगिनः॥ १४७॥
तिविधेषु च रूपेषु तथा सप्तविधेषु च।
परञ्च तेषु ते देवाः! सज्जन्ते नैव कर्हिचित्।। १४८॥
मां त्रिभावानुसारेणाऽनुभवन्तो हि तेऽसकृत्।
क्षिममभ्युदयं देवाः! अधिकुर्वन्ति सर्वथा॥ १४९॥
लोकसप्तमपर्य्यन्तं तेपामुर्द्वगतिभेवेत्।
पुनराष्टित्तसन्देह-सत्त्वेऽपि विबुधपभाः!॥ १५०॥
नैवास्ति पतनाद्गीतिस्तेषां भाग्यवतां ततः।
श्रेष्ठाधिकारसम्पन्नास्ततोऽन्ये ज्ञानयोगिनः॥ १५९॥
सिचदानन्दरूपं मेऽखण्डं विभु च निर्मलम्।
निर्विकारं सद्य पूर्णमद्वितीयस्वरूपकम् ॥ १५२॥

द्वारा सुखपूर्वक अपनी ओर आरुष्ट करनेका यत्न करती हूं। हे देव-गण! ज्ञानयोग के दो अधिकारोंका वर्णन तुम्हारे सन्मुख करती हूं उनको सावधान होकर सुनो। प्रथम तत्त्वज्ञानी योगी मेरी शिक्तको त्रिविध और सप्तविधक्तपमें देखते हैं परन्तु हे देवगण! उन क्रपों में वे कभी फंसते नहीं हैं॥ १४५-१४६॥ और मुक्ते त्रिभावके अनुसार वारंवार अनुभव करते हुए सर्व्वथा श्रद्धद्वयके अधिकारी शीध, होते हैं॥१४६॥ उन ज्ञानयोगियों की ऊद्ध्वं गित सप्तमलोक पर्यन्त होसकती है। हे देवश्रेष्टो! वहांसे पुनरावृत्तिकी आशक्का होने-परभी उन्धाग्यवानांका प्रतन्थय असम्भव है। श्रेष्ठ अधिकारके ज्ञानयोगी मेरे सिचदानन्द्भय, श्रक्षगढ, निर्मल, विमु, सदापूर्ण, निर्विकार और श्रद्धितीय स्वक्षपका दर्शन करके उसीमें साद्यात् दृष्ट्वा साक्षाल्चयं प्राप्ता कैवल्यमाप्तुवन्ति ह । एतद्दशाद्वयं नूनं वदन्ति हि यथाक्रमम् ॥ १५३ ॥ उच्चैः परोक्षापरोक्षाऽनुभूतीति विपश्चितः । श्रौतं त्रैकाण्डिकं योग-रहस्यं ह्येतदीरितम् ॥ १५४ ॥

इति श्रीशक्तिगीतासूपनिपत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे महादेवीदेवसम्बादे वेदकाण्डत्रययोगविज्ञान-वर्णनं नाम तृतीयोऽध्यायः ।

रूपसे लय होकर निःश्रेयसको प्राप्त होते हैं। विद्वद्गण इनहीं दो दशाश्रों-को यथाक्रम परोज्ञानुमूति और श्रपरोज्ञानुभूति भी उच्चखरसे कहते हैं। मैंनेयह वैदिक काएडत्रययोगका रहस्य वर्णन किया है ॥१५०-१५॥

इस प्रकार श्री शक्तिगीतोपनिषद्के ब्रह्मविद्यासम्बन्धी योगशास्त्रका महादेवीदेवसम्वादात्मक वेदकाराडत्रययोगविज्ञान-वर्णन नामक तृतीय अध्याय समाप्त हुआ।

## मन्त्रशक्तिविज्ञानयोगवर्णनम् ।

देवा ऊचुः॥ १॥
वेदमातर्जगन्मातर्देवि ! मणवरूपिणि !।
श्रीतत्रैकाण्डिकज्ञानमपूर्वं तत्समन्त्रयम् ॥ २॥
श्रितपिखांशयोगस्य स्वरूपञ्च महाद्भुतम् ।
विदित्वा त्वन्मुखाम्भोजाज्ञाता निःसंशया वयम् ॥ ३॥
श्रुतवन्तो वयं मातर्वेदा मन्त्रस्वरूपिणः।
सन्ति तत्र भवत्याश्च निहिताः शक्तयो ध्रुवम् ॥ ४॥
मन्त्रसिद्धयाऽखिलं कार्य्यमतः सर्वत्र सिध्यति ।
विश्वस्मिन्नास्ति तत्कार्य्यं सिध्येद्यन्तेव मन्त्रतः॥ ५॥
मन्त्रा अभ्युद्यं सर्वं पारलोकिकमेहिकम्।
अपि निःश्रेयसं दातुमीशते नितरामिति॥ ६॥
अम्वातो मन्त्रविज्ञान-रहस्यं हित्मुक्तमम्।
वर्णियत्वा महादेवि ! कृतकृत्यान् कुरुष्य नः॥ ७॥

#### देवतागण वोले ॥ १ ॥

हे जगन्मातः ! हे वेदजननी । हे प्रणवक्षिणी ! हे देवि ! वेदके तीनां काएडोंका विकान, वेद-काएड जयका अपूर्व समन्वय और उनके कियासिद्धांशका योगसम्बन्धीय परम अद्भत सक्षप आपके मुख कमलसे जानकर हमलोग निःसन्देह हो गये हैं ॥ २-३ ॥ हे मातः ! हमने सुना है कि श्रुतियां मन्त्रक्षप हैं और हमने यह भी सुना है कि मन्त्रमें श्रापकी शिक्ष निहित रहनेके कारण मन्त्रसिद्धिलें सर्वत्र सब काम सिद्ध होते हैं । ऐसे कोई कार्य जगत् में नहीं है कि जो मन्त्रसे सिद्ध नहीं होसकते हों॥ ४-५ ॥ मन्त्र इहलीकि अम्युद्य, पारलीकिक अम्युद्य और निःश्रेयस सब कुछ भी प्रदान कर सक्ते हैं ॥ ६ ॥ अतः हे माँ ! हे महादेवि ! मन्त्रविज्ञानका हितकारक उत्तम रहस्य वर्णन करके हमको कृतकृत्य कीजिये ॥ ७ ॥

### महादेव्युवाच ॥ ८ ॥

अहमेवास्म्यहो देवाः ! मन्त्रशिक्तर्न संशयः ।

मम शिक्तर्यतो विश्वमञ्जुते सचराचरम् ॥ ९ ॥

अस्म्यहं कारणब्रह्म कार्यब्रह्मास्म चाप्यहम् ।

अहमेवेश्वरी भूत्वा द्वयोः सम्बन्धमाद्वे ॥ १० ॥

निर्गुणस्य स्वरूपस्य प्रणवो वाचकोऽस्ति मे ।

महावाक्यसमूहाश्च सन्ति तस्यैव वाचकाः ॥ ११ ॥

वीजमन्त्रास्तु ये विज्ञाः ! शाखापछ्ठवितास्तथा ।

मन्त्रा नानाविधास्सन्ति निगमागमगोचराः ॥ १२ ॥

सगुणस्य स्वरूपस्य ते सर्व्वे वाचका मम ।

नात्र सन्देहलेशोऽपि विद्यते विवुधर्पभाः ! ॥ १३ ॥

नास्ति भेदो यतो देवाः ! वाच्यवाचकयोरतः ।

सर्वेषां खलु मन्त्राणां नास्ति भेदो मया मह ॥ १४ ॥

अस्त्येका मे क्रियाशिक्तर्शनशिक्तर्यो प्रधानतः ॥ १५ ॥

आभ्यां द्विधा विभक्तास्ति मच्छिक्तर्वे प्रधानतः ॥ १५ ॥

आभ्यां द्विधा विभक्तास्ति मच्छिक्तर्वे प्रधानतः ॥ १५ ॥

#### महादेवी बोली।। ८॥

हे देवतागण ! मन्त्रशक्ति में ही हूं यह निश्चय है क्योंकि मेरी शिक्त चराचर विश्वमें व्याप्त है ॥ ६ ॥ में ही कारणव्रह्म हूं श्रौर कार्य्यव्रह्म भी में ही हूं और में ही ईश्वरकिपणी होकर दोनों का सम्वन्ध स्थापित करती हूं॥१०॥प्रणव श्रौर महावाक्यसमूह मेरे निर्मुण स्वरूपके वाचक हैं॥११॥ हे विक्षो !हे देवश्रेष्ठो ! वीजमन्त्र तथा शाखापक्षवित नाना-प्रकारके वैदिक या श्रन्यशास्त्रीय मन्त्रसमूह मेरे सगुणखरूपके वाचक हैं: इसमें कुछ भी सन्देहका छेश नहीं है॥११-१३॥हे देवगण ! वाच्य श्रौर वाचकमें मेद नहीं होता है इसिलये मुक्तमें और इन सब मन्त्रों में निश्चय ही मेद नहीं है॥१४॥मेरी शिक्त प्रधानतः दो भागोंमें विभक्त मत्कारणस्वरूपे हि निसमेवावतिष्ठते।

नित्या शुद्धा सदा पूर्णा ज्ञानशक्तिर्न संशयः॥१९६॥

दितीया या कियाशक्तिर्विद्यते मे मुर्पिमाः!।

सैत्र प्रपञ्चरूपेतत्कार्य्यव्रह्मजनन्यहो॥१७॥

ज्ञानशक्तेरतो ह्यस्ति पणवो वीजमद्भुतम्।

वीजमन्त्रास्तथा नाना क्रियाशक्तेर्न संशयः॥१८॥

कार्य्य यत्र किमप्यास्तेऽवञ्यं स्यात्तत्र कम्पनम्।

कम्पनञ्चापि यत्रास्ति तत्र शब्दो भवेद्ध्रुवम्॥१९॥

ज्ञानं तथेव यत्रास्ते भावस्तत्रास्त्यसंशयम्।

यत्र भावो भवेन्नूनं तत्र रूपं न संशयः॥२०॥

अस्त्वेतत्पुनराचक्षे श्रूयतां सुसमाहितैः।

यथा स्यान्मन्त्रिवज्ञानं सम्यग्वो बुद्धिगोचरम्॥२१॥

भावेराध्यात्मिकपुक्ति रूपनीनाविधेरहम्।

विश्राणा विग्रहान्नाना शब्दैनीनाविधेरहम्।

है, एक ज्ञानशक्ति और दूसरी क्रियाशिक है ॥ १५ ॥ ज्ञानशक्ति मेरे कारणस्वक्रपमें नित्य शुद्ध श्रोर सदापूर्णक्रपसे सर्वदैव निःसन्देह श्रवस्थित है ॥ १६ ॥ मेरी क्रियाशिक ही, जो दूसरी है, हे देवगण ! इस प्रपश्चमय कार्य्यश्चकी जननी अर्थात् उत्पन्न करनेवाली है ॥ १७॥ अतः ज्ञानशक्तिका श्रद्धत बीज प्रणव है श्रोर नानां बीजमन्त्र क्रियाशिक्ति वीज हैं, इसमें सन्देह नहीं ॥ १८ ॥ जहां कोई कार्य्य है, वहां कम्पन अवश्य है श्रोर जहां कम्पन है वहां शब्द अवश्य है; उसी प्रकार जहां ज्ञान है वहां निःसन्देह भाव है श्रीर जहां भाव है वहां क्रियमी अवश्य है ॥ १८ – २०॥ अस्तु, मैं इसको पुनः कहती हूं सावधान होकर सुनो जिससे मन्त्रका विशान आपलोगोंको भलीमांति समक्रमें आजाय ॥ २१ ॥ में आध्यात्मिक-भावयुक्त नानाक्ष्पोंसे नानाविश्रहों-को धारण करती हुई और अधिदैव सम्बन्धयुक्त नानाशन्दोंसे

अधिदैवत्वसम्प्रोप्तर्नानामन्त्रस्वरूपिणीं ।
ददाम्यभ्युद्यं शश्वत् तथा निःश्रेयसं ध्रुवम् ॥ २३ ॥
प्रणवो निर्पुणानाम्त्रे मन्त्राणामादिमोऽस्त्यतः ।
आस्ते प्रणवमाहात्म्यं सर्वमूर्द्धन्यताङ्गतम् ॥ २४ ॥
अतो हि सिचदानन्द-स्वरूपोद्गावको मम ।
प्रणवो मन्त्रराजोऽस्ति मन्त्राणां सेतुरेव च ॥ २५ ॥
तथा नानाविधोपास्तेवींजमन्त्रा अनेकधा ।
स्त्रोपासनाधिकारेषु सर्वश्रेष्ठा न संत्रयः ॥ २६ ॥
अतोऽधिदैवश्रव्दानां वैभवद्योतका मम ।
सगुणेष्विप मन्त्रेषु वीजमन्त्रा खलूत्तमाः ॥ २७ ॥
जत्पद्यन्ते यथा बीजाद्दक्षाः पञ्चाङ्गसंयुताः ।
सम्वन्धो वीजमन्त्राणां मन्त्रेर्ज्ञयस्तथाऽखिलैः ॥ २८ ॥
व्रह्ममन्त्रेषु सर्व्वेषु गायत्री प्रणवान्विता ।
पूर्णा पञ्चभिरस्त्यङ्गरतोऽसौ मुक्तिदाियनी ॥ २९ ॥
अतश्च ब्रह्मतेजांसि गायत्र्याराधनं विना ।

नाना मन्त्रक्षिणी होकर अद्भुद्य और निःश्रेयस सर्वदा अवश्य प्रदान किया क्रती हूं,॥ २२-२३ ॥ प्रणव निर्गुण मन्त्रोंका आदि है, इसिलये प्रणवका माहात्म्य सर्वोपिर है श्रौर इसीकारण सिच्चदानन्द स्वक्ष्पका परियाचक प्रणव, सब मन्त्रोंका राजा तथा सब मन्त्र-शक्तियोंका सेतु है ॥ २५-२५ ॥ उसी प्रकार नाना उपासनाश्रोंके श्रनेक बीजमन्त्र उन२ उपासनाश्रोंके अधिकारमें सर्वश्रेष्ठ हैं यह निःसन्देह है ॥ २६ ॥ इस कारण अधिदैव शब्दोंके सामर्थ्य-परिचायक बीजमन्त्र सगुणमन्त्रोंमें श्रति उत्तम हैं ॥ २७ ॥ जैसे बीजसे पञ्चाङ्ग-युक्त बृत्त उत्पन्न होते हैं उसी प्रकार अन्य सब मन्त्रोंके साथ बीज-मन्त्रोंका सम्बन्ध जानना उचित है ॥ २०॥ सम्पूर्ण ब्रह्ममन्त्रोंमें प्रणवयुक्त गायत्रीमन्त्र पञ्चाङ्गोंसे पूर्ण है इसी कारण यह मुक्तिदायिनी है ॥ २८॥ इस- भवेयुर्जाह्मणानां न रिक्षतानि कदांचन ॥ ३० ॥ निःश्रेयसाप्तये नृनं गायत्री प्रणवान्विता । श्रुभदा च सुदक्षाऽस्ति श्रुतिरेषा सनातनी ॥ ३१ ॥ अनेके सगुणा मन्त्रा नानावीजसमन्विताः । नानासिद्धिपदास्सन्ति नैकथाभ्युद्याप्तये ॥ ३२ ॥ मुख्यतो वीजमन्त्राणां भेदा अष्टौ प्रकीर्त्तिताः । सामान्यतस्तु तद्भेदा अनेके सन्त्यनेकथा ॥ ३३ ॥ सत्यं वो वच्म्यहं देवाः ! प्रणवस्य गतिः खलु । सचैः सप्तोर्द्धवलोकेभ्यस्तथास्ते पञ्चकोषतः ॥ ३४ ॥ मतिश्च वीजमन्त्राणां पष्ठलोकाविध ध्रुवम् । किन्तु ते प्रणवोपेनाः कैवल्याभ्युद्यपदाः ॥ ३५ ॥ सामान्यतो हि मन्त्राणां संज्ञे द्वे समुदाहते । एका च शस्त्ररूपाऽस्ति द्वितीयाऽस्त्रस्वरूपिणी ॥ ३६ ॥ एतद्वेदद्वयं जातं प्रयोगस्य प्रभेदतः ।

लिये गायत्रीकी आरार्थनाके विना ब्राह्मणेंका ब्रह्मतेज सुरिच्चित कदािप नहीं रह सकता ॥३०॥ नि.श्रेयस ब्राप्तिके लिये प्रणवयुक्त गायत्रीमन्त्र परमद्वं और मंगलकर है यही सनातन श्रुति है॥३१॥नाना प्रकारकी अद्भुद्धयप्राप्तिके लिये नाना बीजयुक्त नाना सगुण मन्त्र नाना प्रकारकी सिद्धि देनेवाले हैं॥३०॥ यों तो बीजमन्त्रोंके अनेक प्रकारके अनेक भेद हैं परन्तु प्रधानतः बीजमन्त्रके आठ भेद हैं ॥ ३३ ॥ हे देवंगण !- में तुमसे सत्य कहती हूं कि प्रणवकी गित पञ्चकोप और सप्त उर्द्ध लोकसे भी परे तक है ॥ ३४ ॥ परन्तु वीजमन्त्रोंकी गित पछलोंक पर्यान्त है ; तथािप प्रणवयुक्त बीजमन्त्र अभ्युद्य और निःश्रेयसः दोनोंके देनेवाले हैं ॥ ३५ ॥ मन्त्रों की साधारणतः दो संज्ञा होती हैं: एक शक्ष और दूसरा अस्त्र ॥ ३६ ॥ प्रयोगके भेदसे ही ये दो भेद

देवसान्निध्यसम्प्राप्तिर्न्तमेकेन जायते ॥ ३७ ॥
आधिदैविककार्य्यस्य साधनेऽन्येन सत्वरम् ।
सौकर्य्यमुपजायेत नियमोऽयं सनातनः ॥ ३८ ॥
हेतुत्वं वहते नूनं भेदयोरनयोर्द्वयोः ।
साकाम्यञ्चापि नैष्काम्यं साधकानां सुरोत्तमाः ! ॥ ३९ ॥
मन्त्रशत्त्रयेव भो देवाः ! पितरस्समुपस्थिताः ।
अन्नैः श्राद्धे स्वधाकारे दत्तेस्तृप्यन्ति मानवैः ॥ ४० ॥
यूयञ्च मन्त्रशत्त्रयेव पोद्युङ्गध्वे सततं सुराः ! ।
यज्ञसम्बद्धिताः सन्तो विधातुं विश्वमङ्गलम् ॥ ४१ ॥
ऋषयो ब्रह्मयज्ञैश्च भवन्तो देवयज्ञतः ।
सम्बद्धिताः परं श्रेयो लभन्ते प्रापयन्ति च ॥ ४२ ॥
प्रयुज्यन्ते यदा मन्त्राः सहैव कर्म्भणा तदा ।
ददत्यूर्ष्वगतिं नृनं कर्म्भिभयो नात्र मंश्रयः ॥ ४३ ॥
यदा मन्त्राः प्रयुज्यन्ते मद्गिक्तसहितास्त्वहो ।
नयन्ति मम सान्निध्यं तदा भक्तान् हि मित्रियान् ॥ ४४ ॥
नयन्ति मम सान्निध्यं तदा भक्तान् हि मित्रियान् ॥ ४४ ॥

उत्पन्न हुए हैं। एकके द्वारा देवताओं की सान्निध्यप्राप्ति और दूसरे के द्वारा अधिदैव कार्य्य कराने में शीघ्र सुगमता होती है यह नियम सनातन है।।३०-३८।। हे देवश्रेष्ठो! इन दोनों भेदों में भी साधकों की सकामता तथा निष्कामता ही कारण है।।३८।। हे देवगण! मन्त्रकेही बलसे पितृगण समुपस्थित हो कर स्वधाकार श्राद्ध में मनुष्यों के द्वारा दिये अन्नों से तृप्ति प्राप्त करते हैं।। ४०।। हे देवगण! मन्त्रही की शिकद्वारा तुमलोंग यन्न सम्वर्धित हो कर जगत् के कल्याणमें सदा तत्पर होते हो।।४१॥ मन्त्रकी शिकद्वारा ब्रह्मयन्नों स्वधित हो कर परस्पर परमन्नेय लाभ करते हो और कराते हो।। ४२॥ मन्त्र जब कर्मिके साथ प्रयुक्त होते हैं तब कर्मियों को अवश्य उद्धर्वगति प्रदान करते हैं इसमें सन्देह नहीं और जब मन्त्र मेरी भक्तिके साथ प्रयुक्त होते हैं तब मेरे प्रिय भक्तों को मेरा सान्निध्य

यदा मन्त्रास्तु चेतन्यमाप्नुवन्तो दिवीकसः !।
सहोपास्यस्वरूपेहिं यान्ति तादात्म्यमद्भुतम् ॥ ४८ ॥
तदेव मन्त्ररूपाभ्यां सार्द्धं चित्तं विश्लीयते ।
मन्त्रा एव प्रयच्छन्ति तदा निःश्लेयसं पदम् ॥ ४६ ॥
सन्त्रे ते ब्रह्ममन्त्रीयाः प्रत्यसं मुक्तिदायकाः ।
मन्त्रार्थानां यतो मन्त्रेः सार्द्धं साक्षात्तदात्मता ॥ ४७ ॥
साहाय्याद्रह्ममन्त्राणां जीवान्तःकरणं श्लुवम् ।
ब्रह्मसायुज्यमाप्नोति स्वरूपं प्राप्य निर्धेश्लम् ॥ ४८ ॥
ब्रह्मसायुज्यमाप्नोति स्वरूपं प्राप्य निर्धेश्लम् ॥ ४८ ॥
ब्रह्मसन्त्रेषु मूर्द्धन्यो मन्त्रोऽस्त्योत्तसदात्मकः ।
अतो मे ज्ञानिनो भक्ताः सर्वकर्म्भफलं मिये ॥ ४९ ॥
समन्तेऽर्पयतुं सम्यङ्-मन्त्रेणानेन निर्ज्ञराः !।
ममोपास्तिक्षणे नृनं साक्षिय्यञ्चाप्तुमीकते ॥ ५० ॥
सर्वत्र सर्वदा ज्ञान-दृष्ट्या च सर्वथा प्रायः ।
युज्जानाः स्थातुमात्मानं क्षमन्ते मत्परायणाः ॥ ५१ ॥

प्राप्त कराते हैं॥ ४३-४४॥ श्रीर हे देवगण ! जब मन्त्र चैतन्यको प्राप्त होकर उपास्यरूपके साथ एकाकार्भावमें परिण्त होजाते हैं तो उस समय मन्त्र और रूपके साथ मनका विलय आपसे आप होजाता है तब मन्त्र ही निःश्रेयस पद प्रदान करते हैं॥ ४५-४६॥ ब्रह्ममन्त्रसमृह प्रत्यत्त मुक्तिप्रद हैं क्योंकि मन्त्रसे मन्त्रार्थकी सात्तात् तादान्म्यता है। ब्रह्ममन्त्रकी सहायतासे जीवका अन्तःकरण निर्मल स्वस्वरूपको प्राप्त करके ब्रह्मसायुज्यको प्राप्त करता है।॥ ४७-४८॥ ब्रह्ममंत्रीमें ऑतत्सत् मन्त्र सर्वशिरोमणि है इसी कारण है देवगण ! इस मंत्रके , द्वारा मेरे जानी मक्तगण सब कर्मफलत मुक्तमें अञ्झी तरह श्रपण , करसके हैं और उपासनाके समय मेरा सान्निध्य प्राप्त करसके हैं ॥४६-४०॥ और हानदृष्टिसे सब समय सब स्थानोंमें सर्वथा अपनेको

ओंतत्सदात्मके ब्रह्म-मन्त्रे मन्त्रिश्चिमणी ।
तिस्णां सिचदानन्द-कलानामस्ति पूर्णता ॥ ५२ ॥
ममाध्यात्माधिदैवाधिभूतित्रिरूपवाचकः ।
मञ्चरतो मन्त्रराजोऽयं सर्वकल्याणकारकः ॥ ५३ ॥
उपास्तिज्ञानकर्माख्यैस्त्रिकाण्डैर्विश्वता श्रुतिः ।
तत्र सर्वत्र साफल्यं पूर्णं दातुं स चाईति ॥ ५४ ॥
इदानीं खल्ल साफल्यं ब्रह्मचन्ने यदाप्नुत ।
तत्फलं वित्त भो देवाः ! मन्त्रसिद्धेई केवलम् ॥ ५५ ॥
किम्विधेष्वपि चन्नेषु पूर्णसाफल्यल्व्धये ।
मन्त्राणां सिद्धिरेवास्ति वलवत् कारणं यतः ॥ ५६ ॥
कापि चन्नेऽथवा पीठे देवाविभीवद्श्वने ।
मन्त्रसिद्धिवलादेव जायेते सुरसत्तमाः ! ॥ ५७ ॥
प्राणैकत्पद्यते पीठं भवेदयद्देवतासनम् ।

मुभमें ही युक्त करके रहसके हैं ॥ ५१ ॥ इस ऑतस्सदात्मक मन्त्र-शिरोमणि ब्रह्ममन्त्रमें मेरी चित् कला, संत् कला और आनन्दकला तीनोंकी पूर्णता विद्यमान है ॥ ५२ ॥ यह श्रेष्ठ मन्त्रराज मेरे अध्यातम श्रिधदेव और अधिभूत कपत्रयका वाचक है और सर्वकल्याणकारी है ॥ ५३ ॥ कर्म्मकाएड उपासनाकाएड और ज्ञानकाएड, वेद् इन तीनोंसे विख्यात है, यह मंत्र इन तीनों काएडोमं पूर्ण सफलता देने योग्य है ॥ ५५ ॥ हे देवतागण ! तुमलोगोंने अभी ब्रह्मचक्रमें जो सफलता प्राप्तकी है वह केवल मंत्रसिद्धिके फलसे ही की है सो जानो ॥ ५५ ॥ क्योंकि किसी प्रकारके भी चक्रमें पूर्ण सफलता प्राप्त करने केलिये मन्त्रसिद्धि ही प्रवल कारण है ॥ ५६ ॥ हे देवश्रेष्ठो ! किसी चक्रमें देवताका आविर्माव तथा दर्शन अथवा किसी पीठमें देवताका श्राविर्माव तथा दर्शन मन्त्रसिद्धिके बलसे ही हुआ करता है ॥ ५७ ॥ प्राणके द्वारा पीठोत्पत्ति होकर वह प्राणिरतेष्ट्रचकेप्वाकृप्यन्तेऽपीष्ट्रदेवताः ॥ ५८ ॥ सिन्त प्राणा मनोनिद्धना मन्त्राधीनं मनो ध्रुवम् । तस्मात्सिद्ध्येत्र मन्त्राणां पीठे चकेऽथवा छुचौ ॥ ५९ ॥ वलाइक्तेर्द्राह्रम्नो मे भक्तानाममलात्मनाम् । आविर्भवाम्यहं देवाः ! देव्यो वा मद्रिभृतयः ॥ ६० ॥ साधकानां तयोर्यावानाधिकारो भवेदिह । प्राहुर्भवति मन्छिक्तस्तावत्येव न संश्रयः ॥ ६१ ॥ किन्तु तत्रास्ति भो देवाः ! मन्त्रो मे मूलकारणम् । अमन्त्रकं यतञ्चकं स्यादज्ञानप्रवर्त्तकम् ॥ ६२ ॥ अविद्यामन्दिरं तद्रत्पीठः भेतालयो भवेत् । माह्ययादेव मन्त्राणां पीठे सिद्धिभवेदतः ॥ ६३ ॥ आविर्भावस्य मन्छक्तेञ्चकेऽदोपस्य कारणम् । स्यान्भन्त्रस्तद्वलेनापि जडे चेतन्यमुद्भवेत् ॥ ६४ ॥ स्यान्भन्त्रस्तद्वलेनापि जडे चेतन्यमुद्भवेत् ॥ ६४ ॥

देवताका श्रासन यनता है और प्राणके द्वारा हो अभिलिपत चक्रमें अभिलिपत देवताका आकर्षण हुआ करता है ॥ ५८ ॥ प्राण मनके अधीन है और अवश्यही मन मन्त्रके अधीन है इसी कारण मन्त्रसिद्ध हाराही में अथवा मेरी देवी विभूतियां पवित्र चक्रमें अथवा पीठमें शुद्धान्तः करण भक्तकों भक्तिकी हढ़ता के बलसे श्रविभूत हुआ करती हैं ॥ ५८-६० ॥ चक्रका अथवा पीठका साधक जिस श्रिष्ठकारका होता है उसी श्रिष्ठकारकी मेरी शक्ति उसमें प्रकट हुआ करती है इसमें सन्देह नहीं ॥ ६१ ॥ परन्तु है देवगण ! इसमें स्मलताका मूलकारण मन्त्र ही है क्योंकि श्रमंत्रक चक्र अज्ञानप्रवर्तक और श्रविद्याका श्रालय है श्रोर अमंत्रक पीठ प्रेतका निलय बन जाता है इस कारण मंत्रकी सहायतासे हो पीठकी सफलता होती है ॥ ६२-६३ ॥ चक्रमें मेरी शक्तिके दोपरहित श्राविभावका कारण मन्त्र है । मंत्रके बलसे जड़में भी चेतनशक्ति उत्पन्त हो सक्ती

मूर्त्तियन्त्रादिदेशेषु दिन्येषु मन्त्रसाधनात ।
आविर्मावो हि पीटस्य यथा देवासनस्य ह ॥ ६५ ॥
अनात्मन्यिप मन्त्राणां वलादात्मा प्रकाशते ।
साधनाच्छवदेहेषु चैतन्यं जायते यथा ॥ ६६ ॥
देवी शक्तिजेंडेऽपीह मन्त्रशक्तिसमुचयात ।
उत्पद्यते यथा दैन्याः प्रयोगोऽस्त्रावले रणे ॥ ६७ ॥
मन्त्राणां वलतो नृनं भवेत्कर्म्मविपर्व्ययः ।
प्रयोगो मोहनादीनां षण्णां हि कर्म्मणां यथा ॥ ६८ ॥
विचित्रं मन्त्रमाहात्म्यं किन्तावद्वर्णितं भवेत ।
विचित्रं मन्त्रमाहात्म्यं किन्तावद्वर्णितं भवेत ।
विचित्रं मन्त्रमाहात्म्यं किन्तावद्वर्णितं भवेत ।
यज्ञेषूपस्थितास्सन्तो गृहणन्तो भागमात्मना ॥ ७० ॥
मन्त्रैद्रातुश्च वाध्यध्वे नरेभ्यः फल्मीप्सितम् ।
मन्त्राणामस्ति माहात्म्यमवाङ्गनसगोचरम् ॥ ७१ ॥

है ॥ ६४ ॥ जैसे मूर्ति और यन्त्रादि दिव्य देशमें मन्त्रसाधनसे देवा-सनक्षी पीठका त्राविर्माव होता है॥६५॥मंत्रके वलसे अनात्मा में भी आत्माका विकाश हो जाता है, जैसे साथनकेद्वारा शवदेहमें चैत-न्याविर्माव होता है॥६६॥ मन्त्रके वलसमृह से जड़में भी देवीशिक उत्पन्न हो जाती है, जैसे युद्धमें देवी युद्धास्त्रोंका प्रयोग ॥ ६७ ॥ मन्त्रके वलसे कम्मोंका भी विषर्व्यय हो सकता है, जैसे मोहन आदि षद्कम्मोंका प्रयोग॥६=॥मन्त्रकी विचित्र महिमा कहांतक कही जाय, अ जय त्रापही देखते हो कि इस संसार में मंत्रके वलसे ही त्रापलोग यक्षमें याक्षिकसमृहसे आकृष्ट किये जाते हो और मंत्रके वलसे ही त्रापलोग यक्षमें उपस्थित होकर स्वयं यक्षभाग लेते हुए मनुष्योंको उनके इच्छा किये हुए फल देनेमें बाध्यं होते हो इसलिये मन्त्रोंकी मन्त्रहीनोऽस्ति यो यज्ञस्तामसः स उदाहृतः ।
फलं नोत्पद्यते तस्मानीरसात् कातरोरित्र ॥ ७२ ॥
योगोऽगभोंऽस्ति निर्मन्त्रः सगर्भस्तु समन्त्रकः ।
योगोऽगभों न शक्नोति मुक्तिं दातुं कदाचन ॥ ७३ ॥
माङ्गानङ्गभेदाभ्यां द्विविधो मन्त्र ईरितः ।
मणवो वीजमन्त्राञ्च निरङ्गास्तत्र कीर्तिताः ॥ ७४ ॥
तेभ्यञ्चान्येऽखिला मन्त्राः साङ्गा हि ममुदाहृताः ।
निरङ्गा ध्वीनमुख्याः स्युः साङ्गा भावप्रधानकाः ॥ ७५ ॥
निरङ्गाञ्चित्तमाकप्टुं मन्त्रा राज्येऽन्तरत्यलम् ।
विदिर्वञ्चपपञ्चात्तु साङ्गा मन्त्रा मनो ध्रुवम् ॥ ७६ ॥
अन्तर्जगति विक्रप्टुं क्षमन्तेऽतिश्चयं मुराः ! ।
अतो द्वावेव मन्त्रा स्तरसमानां शक्तिशालिनां ॥ ७७ ॥
साङ्गा हि कर्म्भकाण्डे ते नानास्वरसमाश्रयात् ।

महिमा मन श्रीर वाणीसे श्रतीत है ॥ ६६-७२ ॥ मन्त्रहीन यह तामसिक कहाता है जो नीरस वृद्धके समान होनेसे फल उत्पन्न करनेमें
असमर्थ है॥७२॥ मन्त्रहीन योग श्रगभयोग कहाता है और समन्त्रक
योग सगर्भ कहाता है। श्रगभयोग मुक्ति प्रदान करनेमें कभी समर्थ
नहीं है॥ ७३॥ मन्त्रके दो भेद हैं. यथा-निरवयवमंत्र श्रीर सावयव
मन्त्र। प्रणव और वीजमन्त्रनिरवयव मन्त्र हैं और श्रन्यान्य सब मंत्र
सावयवमंत्र कहे गये हैं। निरवयव मंत्र ध्वनिप्रधान और सावयव
मंत्र भावप्रधान होते हैं॥७४-७५॥हे देवतागण! निरवयव मंत्र श्रन्तःकरणको अन्तर्राज्यमें आकर्षण करनेमें अधिक समर्थ हैं और
सावयव मंत्र वहिर्जगत्से अन्तर्जगत् में मनको विकर्षण करनेमें श्रधिक समर्थ हैं इस कारण दोनों मन्त्र ही समानक्रपसे शक्तिशाली
हैं॥७६-७०॥हे देवतागण क्रम्मेकाएडमें सावयव मन्त्र भी विभिन्न

शक्तीनीनाविधा नृनं लभनते त्रिदिवाकसः ! ॥ ७८ ॥
यथा भवत्मु चत्वारा वर्णा आर्थ्यगणेष्विष ।
तथैवास्ते च मन्त्रेषु देवाः ! वर्णचतुष्ट्यम् ॥ ७९ ॥
ब्राह्मणा वैदिका मन्त्रास्तान्त्रिकाः क्षत्रियाः स्मृताः ।
मिश्रमन्त्रास्तथा वैञ्याः ग्रूहा उक्तास्तु लोकिकाः ॥ ८० कैवल्यं वैदिका मन्त्रास्तान्त्रिकाः पारलोकिकम् ।
दद्त्यभ्युद्यं श्रेष्टं मिश्रमन्त्राञ्च वाञ्छितम् ॥ ८२ ॥
लोकिका लोकिकीं वाथां मन्त्रा हि नाश्यन्त्यलम् ।
पादुरास्ते यतः पूर्व पणवस्तदनन्तरम् ॥ ८२ ॥
स्रिष्टेः शब्दमयी सर्वा जायते विवुधर्पभाः ! ।
मन्त्रा एवासते स्रष्टेईतवोऽता लयस्य च ॥ ८३ ॥
पणवः सर्ववेदानामादिमो नात्र संशयः ।
स्रष्ट्यादौ तत्समुत्पत्तेस्तेपाञ्च प्रभवोऽस्त्यसा ॥ ८४ ॥
देवाः ! वर्णात्मकस्यास्य प्रणवस्याश्रयेण वै ।

स्वरोंके आश्रयसे विभिन्न प्रकारको शक्तिको अवश्यही प्राप्त होते हैं॥ ७८॥ हे देवगण! जिस प्रकार आप लोगोंमें और आर्च्यगणमें भी चार वर्ण हैं उसी प्रकार मन्त्र भी चार जातिके होते हैं॥ ७९॥ वैदिक मन्त्र ब्राह्मण, तान्त्रिक मन्त्र क्वित्रय, मिश्रमंत्र वैश्य और लौकिक मन्त्र ग्रह्म कहाते हैं॥ ८०॥ वैदिक मंत्र मुक्तिप्रद, तान्त्रिक मंत्र श्रेष्ट पारलौकिक अभ्युद्यपद, मिश्रमंत्र कामनाप्रद और लौकिक मंत्र लौकिक वांधाओंको भलीमांति नाश करते हैं। हे देवगण! मंत्र ही जगत्-उत्पत्तिके कारण और मंत्रही जगत् के विलय के कारण हैं क्योंकि प्रथम प्रणव प्रकट होता है तद्नन्तर शब्दमयी सब सृष्टिप्रकट होती है और वेदका आदि प्रणवहीं है और सृष्टिके आदिमें उत्पन्त होनेसे यह वेदोंकी उत्पत्तिका स्थान भी है॥ ८१-=४॥ हे देवगण!

ओंकारमधिकृत्याश्च योगी ध्वन्यात्मकं मम ॥ ८५ ॥
सत्यलेकाविध प्राप्तुं शक्तुयात् कोऽत्र संशयः ।
कर्म्मिनिष्ठा महात्मानो योगिनिष्ठास्तथामराः ! ॥ ८६ ॥
ओंकाराश्रयतो नृनं देवयानगति गताः ।
यस्मान्न पुनराष्ट्रत्तिस्तं लोकं प्राप्तुमीशते ॥ ८७ ॥
भावातीतस्वरूपान्मे युगपत्सम्प्रकद्य वै ।
त्रिभावात्मक ओंकारो भावश्च भावमप्यहो ॥ ८८ ॥
यृष्टि शब्दमयीं कृत्वा प्रपन्नं सजतो ननु ।
स्रष्टेराद्या किया मेऽतो मन्त्राधीनाऽस्ति सर्वथा ॥ ८९ ॥
जीवानामहिके नृनं तथेव पारलोकिके ।
सर्वथाऽभ्युद्ये देवाः ! मन्त्रास्तित सहायकाः ॥ ९० ॥
हञ्यप्रभ्रभुक्षेन स्रष्टेरस्या लयक्षणे ।
शब्दजाते तथा शब्दैर्नृनं हि प्रणवेऽखिलैंः ॥ ९१ ॥

वर्णात्मक प्रणवके आश्रयसे ध्वान्यात्मक औकारके अधिकारको योगी
प्राप्त करके शीघ्र सत्यलोक तक पहुंच सक्ता है इसमें क्या सन्देह है
और कर्मनिष्ठ तथा योगनिष्ठ महापुरुप श्रोंकारके श्रवलम्बनसे ही
देवयानकी गतिको प्राप्त होकर जिससे पुनरावृत्ति नहीं होती उस
लोकको प्राप्त करते हैं ॥ ८५-८७ ॥ मेरे भावातीत स्वरूप से भाव
और त्रिभावात्मक ऑकार एक साथ ही प्रकट होकर भाव और शब्दमंगी सृष्टि उत्पन्न करके हश्यप्रपश्च प्रकट करते हैं, इस कारण सृष्टिकी आदि किया सर्व्वधा मंत्रके अधीन है ॥ ८८-८८ ॥ हे देवगण !
जीवोंके ऐहलोकिक और पारलोकिक सब प्रकारके श्रम्युदयमें मंत्र
ही सहायक हैं ॥ ६० ॥ इस सृष्टिका विलय होते समय दश्य प्रपश्चसमृह शब्दसमृहमें और सब शब्द प्रणवमें और संव भावराशि

भावेडद्वैते भावजातैर्नियतं परिणम्यते । न कर्तव्योडत्र सन्देहो युष्माभिः खलु कब्चन ॥ ९२ ॥ ॰ आदावन्ते च मन्त्रा मे विश्वसर्जनकर्मणः । सन्त्यतक्ष्वेतना मन्त्रा जडं कर्मेति निश्चितम् ॥ ९३ ॥

इति श्रीशाक्तिगीतासूपनिपत्सुं ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे महादेवीदेवसम्वादे मन्त्रशक्तिविज्ञानयोगवर्णनं नाम चतुर्थोऽध्यायः ।

अद्वैतमावमें निश्चयही परिणत होते हैं, श्रापलोग इसमें कुल सन्देह न करें ॥६१-९२॥ इस कारण सृष्टि-उत्पादक कर्मका आदि और अन्त मंत्र ही है। यही कारण है कि कर्म जड़ श्रीर मंत्र चेतन हैं यह निश्चय है।॥ ६३॥

इस प्रकार श्रीशक्तिगीतोपनिषद्के ब्रह्मविद्यासम्बन्धी योगशास्त्र में महादेवीदेवसम्बादात्मक मंत्रशक्ति - विज्ञानयोग नामक चतुर्थ अध्याय समाप्त हुआ।

# कर्म्मविज्ञानयोगवर्णनम् ।

## देवा ऊचुः॥१॥

चिन्मयि ! ज्ञानजनि ! कर्ममाक्षिस्वक्षिणि ! ।
द्यातस्ते महादेवि ! द्यापृरितमानसे ! ॥ २ ॥
गृह्माकण्यं मन्त्राणां रहस्यं परमाद्भुतम् ।
विस्मयानन्दसन्दोहे निमग्नाः साम्प्रतं वयम् ॥ ३ ॥
व्याहृतात्त्वन्मुखाव्जेन मन्त्रविज्ञानयोगतः ।
अज्ञासिप्म च नैवास्ति भेदो मन्त्रेण ते सह ॥ ४ ॥
यद्भवत्या पुरा प्रोक्तं मन्त्रविज्ञानवर्णने ।
उत्पत्तिविलयस्थानं मन्त्र एवास्ति कर्म्मणः ॥ ५ ॥
विज्ञानं कर्म्मणस्तस्य गहनायाश्च तहतेः ।
गहस्यं श्रोतिमिच्छामो यथावज्जगद्भिवके ! ॥ ६ ॥
जगदुत्पादकं कर्म्म कथमुत्पद्यते शिवे ! ।
तच्छिक्तम्त्रा विलाप्येतुं जीवा मुक्तिमलं कथम् ॥ ७ ॥

#### देवतागण बोले ॥ १ ॥

हे ज्ञानजननी! हे कर्मकी साज्ञिस्वकिएणी! हे चिन्मयी! हे द्यापुरितमानसे! हे महादेवि! इस समय मन्त्रका गृढ अपूर्व रहस्य हम
सुनकर चिकत और श्रानिन्दित हुए हैं॥ २-३॥ श्रीर आपके
मुखारिवन्दसे कहे हुए मन्त्रविज्ञान योगसे यह हमारे अनुभवमें
आगया है कि आपमें और मन्त्रमें कोई भी भेद नहीं है॥ ४॥ पहले
मन्त्रविज्ञानवर्णनमें आपने जो कहा कि मन्त्रही कर्मका उत्पत्ति और
विसय स्थान है॥ ५॥ हे जगन्माता! उस कर्मका विज्ञान और उस
कर्मकी गहनगतिका यथार्थ रहस्य सुननेकी हमारी बड़ी इच्छा है॥ ६॥
जगदुत्पादक कर्ममें कैसे उत्पन्न होता है श्रीर हे शिवे! कैसे उसकी

साग्रहं ज्ञातुमिच्छामो वयमेतन्महेश्वरि ! । विज्ञाप्य कर्म्मविज्ञानं व्यासतोऽनुगृहाण नः ॥ ८ ॥

महादेव्युवाच ॥ ९ ॥

ममैवास्ति स्वरूपं हि कर्म्म पीयूपपायिनः ! ।
वेदा वदन्ति कर्म्मास्ति ब्रह्मसारूप्यभागिति ॥ १० ॥
सर्व्वद्वेतप्रपञ्चोऽयं कर्म्माधीनोऽस्त्यसंशयम ।
आब्रह्मस्तम्बपर्य्यन्तं दृज्यजातमथाखिलम् ॥ ११ ॥
ब्रह्माण्डान्तर्गतं सर्व्वं वहते कर्म्मानिष्टनताम् ।
अव्यक्ताया दृशायाश्च देवाः ! व्यक्तदृशोद्भवे ॥ १२ ॥
कर्मीव कारणं वित्त कर्म्मायत्तमतोऽविलम् ।
अतः कर्म्माधिकारोऽस्ति सर्वमूर्यन्यताश्चितः ॥ १३ ॥
अदं ममेनिवद्भदो यथा नास्ति दिवोकसः ! ।
मन्मच्छक्तयोस्तथा कर्म्म-मच्छक्त्योनीस्ति भिन्नता ॥ १४ ॥
देवाः ! उद्भावकं सत्त्व-तमसोः कर्म्म कथ्यते ।

शक्तिका नाश करके जीव मुक्त होसके हैं॥ ७॥ यह जाननेकी हमारी बड़ी इच्छा है अतः हे महेश्वरि! कर्म्मका विस्तारित ज्ञान हमें वातकर कृतकृत्य कीजिये॥ ८॥

#### महादेवी बोली ॥ ९ ॥

हे देवतागण ! कर्म मेरा ही स्वरूप है। कर्म ब्रह्मस्कूप है
पेसा वेद कहते हैं ॥ १० ॥ समस्त द्वैतप्रपञ्च श्रीर आब्रह्मस्तम्बपर्यन्त समस्त दृश्यसमृह निः सन्देह कर्माधीन है॥११॥ ब्रह्माएडान्तर्गत सबही वस्तु कर्मके अधीन हैं। हे देवगण ! श्रव्यक दृशासे व्यक्त
होनेमें कर्मही कारण है कर्माही के अधीन सब कुछ है इसलिये
कर्मका अधिकार सब्वींपरि है ॥ १२-१३॥ हे देवगण ! जैसे
मुक्तमें श्रीर मेरी शक्तिमें 'श्रहं ममेतिवत्' मेद नहीं है; उसी प्रकार
मेरी शक्ति और कर्ममें मेद नहीं है॥ १४॥ हे देवगण ! कर्मही

धर्माः सत्त्वप्रधानत्वाद्धर्मस्ताद्विपर्ययात् ॥ १५ ॥
गूढं रहस्यं धर्मास्याऽधर्मास्याप्येतदेव हि ।
जैवेशसहजाख्याभिस्त्रिधा कर्म्म विभिन्नते ॥ १६ ॥
आश्रित्य सहजं कर्म्म भुवनानि चतुर्दश ।
जायन्ते च विराद्सृष्टिः जङ्गमस्थावरात्मिका ॥ १७ ॥
देवासुराधिकारेण द्विविधेन समन्वितम्
सञ्जुष्टं नैकवैचित्र्येर्मृतसङ्घश्चतुर्विधेः ॥ १८ ॥
सहजाख्यश्च कर्म्मव ब्रह्माण्डं स्रजते सुराः !॥
कर्म्मभूमर्त्यलोकं हि जैवं कर्म्म दिवौकसः !॥ १९ ॥
विविधानिधिकारांश्च मानवानां यथायथम् ।
स्वर्नरकादिकान् भोगलोकांश्च सजते पुनः ॥ २० ॥
मिन्नद्रनं सहजं कर्म्म जैवं जानीत जीवसात् ।
जीवाः सन्ति पराधीनाः सहजे कर्मणि स्वतः॥ २१ ॥
जैवे स्वाधीनतां यान्ति जीवाः कर्मणि निर्जाराः !॥

सत्त्व और तमका उद्घावक होनेसे सत्त्वप्रधानतासे धर्म श्रीर तमःप्रधानतासे श्रधम्म कहाता है ॥ १५ ॥ धर्म और अधर्मका यही
गूढ़ रहस्य है । कर्म साधारणतः 'जैव पेश और सहजः' रूपसे तीन
मेदोंमें विभक्त है ॥ १६ ॥ चतुर्दश भुवन और उनमें स्थावरजंगमात्मक
विराट् सृष्टिका प्रकट होना सहज कर्मके श्रधीन है ॥ १७ ॥ सहज
कर्माही चतुर्विध भूतसङ्घ और देवासुरक्षणी द्विविध अधिकारसहित
अनन्त वैचित्र्यपूर्ण ब्रह्माएंडकी सृष्टि करता है । पुनः हे देवगण! जैव
कर्मके द्वाराही कर्मम्सूमि मनुष्यलोक, मनुष्योंके यथायोग्य विविध
श्रिधकार और स्वर्गनरकादि भोगलोककी सृष्टि हुआ करती है
॥ १८-२०॥ सहज कर्म्म मेरे अधीन श्रीर जैवकर्म जीवोंके श्रधीन
है सो जानो। सहज कर्म्म में जीव स्वतः पराधीन है और हे देवगण!

सन्त्यतो मानवाः सर्व्ये पुण्यपापाधिकारिणः ॥ २२ ॥ आभ्यां विचित्रमेनेद्मैशं कर्म्म किमप्यद्दे । साहाय्यमुभयोरेव कर्म्मेतद् कुरुते किल ॥ २३ ॥ केवलं मम कर्म्मेतद्वतारेषु जायते । देवाः ! ममावताराणां भदान्नेकान्त्रियोधत ॥ २४ ॥ आध्यात्मिकाधिद्वाधिभूतशक्तियुतास्त्रयः । शक्तिद्वयेन सञ्जुष्टो युक्तः शक्तित्रयेण च ॥ २५ ॥ एवं पश्चविधा श्रेया अवतारास्त्रयेव च । अंशावेशावतारौ हि तथा पूर्णावतारकः ॥ २६ ॥ एवं वहुविधास्तिन्त ह्यवतारा दिवाकसः !। २६ ॥ एवं वहुविधास्तिन्त ह्यवतारा दिवाकसः !। २७ ॥ एवं सर्व्ये प्राप्नुवन्ति निघ्नतामेशकर्म्मणः ॥ २७ ॥ देवीं शक्ति पराभूय प्रभवत्यामुरी यदा । अप्यज्ञानं जगत्यत्र ज्ञानज्योतिर्विलुम्पति ॥ २८ ॥ असाधवो यदा साधून् हिञ्चनित सहसा मुराः !।

जैव कर्ममें जीव स्वाधीन हैं इस कारण सब मनुष्य पाप पुत्यके मोगके अधिकारी होते हैं ॥ २१-२२ ॥ इन दोनों के अतिरिक्त ऐश कर्म कुछ विचित्रही है। ऐश कर्म उमयसहायक है और वह कर्म केवल मेरे अवतारोंमें ही प्रकट होता है। हे देवगण ! मेरे अवतारोंके अनेक भेद जानो ॥ २३-२४ ॥ मेरे अव्यात्मशक्तियुक्त, अधिमृतशक्तियुक्त, इनमें से दो शक्तियुक्त और इनमेंसे तीन शक्तियोंसे युक्त अवतार, इस प्रकारसे पांच प्रकारके अवतार जानने चाहियें और अंशावतार, आवेशावतार और पूर्णावतार, हे देवगण ! इस प्रकार से मेरे अवतारोंके अनेक भेद हैं। ये सब ऐश कर्मके अधीन हैं ॥ २५-२७॥ जब जब देवी शक्तिको प्रास्त करके आसुरी शक्ति प्रवल होती है, जब संसार में झानको आब्द्र करके अझान प्रवलं होजाता है, हे देवगण ! जब असाधुगण

धर्मग्लानिरधर्मस्य दृद्ध्या च जायते यदा ॥ २९ ॥ जायन्ते तु यदा मर्त्या मां विस्मृत्य निरन्तरम् । विषयासक्तचेतस्का इन्द्रियासक्तिळोळुषाः ॥ ३० ॥ जीवानां शं तदा कर्तुमवतीर्णा भवाम्यहम् । समाप्टिसंस्कारो हेतुरेवाऽत्र विद्यते ॥ ३९ ॥ वीजञ्ज कर्म्मणो क्षेयं संस्कारो नात्र संशयः । मम प्रभावतो देवाः ! व्यष्टिसृष्टिसमुद्भवे ॥ ३२ ॥ चिज्जड्ग्रन्थिसम्बन्धाजीवभावः मकाशते । स्थानं तदेव संस्कार-समुत्पत्तेर्विदुर्बुधाः ॥ ३३ ॥ च्यष्टेः संस्कार एवास्ति कारणं मूळपुत्तमम् । प्राकृतोऽप्राकृतश्चव संस्कारो द्विविधो मतः ॥ ३४ ॥ स्वाभाविको हि भो देवाः ! प्राकृतः कथ्यते बुधैः । अस्वाभाविकसंस्कारस्तथाऽपाकृत उच्यते ॥ ३० ॥ स्वाभाविकोऽस्ति संस्कारस्तव मोक्षस्य कारणम् ।

साधुआंको सहसा क्लेश पंडुंचाने लगते हैं, जब अधर्मा बढ़ने से धर्माकी ग्लानि होने लगती है और जब मनुष्यगण मुक्तको भूलकर विषयोन्मस और इन्द्रियपरायण हो जाते हैं तब जीवों के कल्याण करने के लिये में अवतीर्ण होती हूँ हे देवगण ! समष्टि संस्कार ही इसमें कारण है ॥ २८-३१ ॥ कर्माका बीज संस्कार जानो, इसमें सन्देह नहीं ! हे देवगण ! मेरे प्रभावसे व्यष्टिसृष्टि होते समय चित् और जड़की प्रन्थि बन्धकर जीवभावका प्राकट्य होता है वहीं संस्कार-उत्पत्तिका स्थान है ऐसा विश्वगण समभते हैं ॥ २२-२३ ॥ संस्कार ही सृष्टिका प्रधान मूलकारण है संस्कार दो प्रकारका होता है प्राकृत और अप्राकृत । हे देवगण ! विश्वलोग प्राकृतको स्थामाविक और अप्राकृतको अस्थाभाविक कहते हैं । उनमें स्वामाविक संस्कार मुक्तिका कारण और अस्वामाविक संस्कार बन्धनकां

अस्वाभाविकसंस्कारो निदानं वन्धनस्य च ॥ ३६ ॥ स्वाभाविको हि संस्कारित्वधा छिद्धं प्रयच्छित । देवाः ! षोड्किभः सम्यक् कलाभिमें प्रकाक्यते ॥ ३७ ॥ मुक्तिप्रदोऽद्वितीयोऽपि संस्कारः प्राकृतो ध्रुवम् । साहाय्यात्षोड्शानां मे कलानां कर्म्भपारगाः ॥ ३८ ॥ ऋषयः श्रौतसंस्कारैः छिद्धं पोड्क्सिङ्ख्यकैः । आर्य्यजातिविद्यद्धाया ररक्षुयत्नतः खलु ॥ ३९ ॥ अस्वाभाविकसंस्कारा जीवान वध्नन्ति निश्चितम् । अनन्तास्तस्य विद्येया भेदा वन्धनहेतवः ॥ ४० ॥ स्वाभाविकी यदा भूमिः संस्कारस्य प्रकारते । यच्छन्त्यभ्युद्यं नृभ्यो द्धान्मुक्तिमसौ क्रमात् ॥ ४१ ॥ एतावच्छ्रीतसंस्कार-रहस्यमवधार्यताम् । वेद्या भवदिरप्येषा श्रुतिदेवाः ! सनातनी ॥ ४२ ॥ संस्कारेष्वहमेवास्मि वैदिकेप्विकेप्वहिलेप्वहो ।

कारण होता है ॥३४-३६॥ खामाविक संस्कार त्रिविध शुद्ध देते हैं। स्वामाविक संस्कार त्रिद्धिय त्रौर मुक्तिप्रद होने पर भी हे देवगण ! वह मेरी पोडशकलाओं से मलीमांति निश्चय प्रकाशित होता है मेरी पोडशकलाओं को त्रवलम्बन करके कम्में के पारदर्शी त्रशृषियोंने वैदिक पोडश संस्कारोंसे पवित्र आर्य्यजातिको यलपूर्वक शुद्ध रक्खा है॥३५-३६॥ अस्वामाविक संस्कार जीवोंको नियमित बांधाही करते हैं, उनके बन्धनकारक भेद श्रनन्त हैं ॥४०॥ खामाविक संस्कारकी भूमि जब प्रकट होती है तो वह क्रमशः मजुष्योंको अभ्युद्य प्रदान करती हुई अन्तमें मुक्तिदेती है, हे देवतागण ! आप लोग यही वैदिक संस्कारका रहस्य और सनातनी श्रुति समक्तें ॥ ४१-४२॥ सव वैदिक संस्कारों-

स्वसम्पूर्णकलारूपैस्तन्तृन् स्वाभिमुखं नये ॥ ४३ ॥
गर्भाधानं पुंसवनं सीमन्तोन्नयनं तथा ।
जातकर्म तथा नाम-करणञ्चान्नप्राशनम् ॥ ४४ ॥
चूडोपनयने ब्रह्म-व्रतं वेदव्रतं तथा ।
समावर्त्तनमुद्राहोऽज्न्याधानं विबुध्धभाः ! ॥ ४५ ॥
दीक्षा महाव्रतञ्चान्त्यः सन्न्यासः षोड्शो मतः ।
संस्कारा वैदिका श्रेया उक्तपोड्शनामकाः ॥ ४६ ॥
अन्ये च विदेकाः स्मार्चाः पौराणास्तान्त्रिकाश्च ये ।
एषु पोड्शसंस्कारेप्वन्तर्भक्ता भवन्ति ते ॥ ४७ ॥
प्रवत्ते रोधकास्तत्र संस्कारा अष्ट चादिमाः ।
आन्तिमा अष्ट विश्वया निष्टत्तेः पोषकाश्च ते ॥ ४८ ॥
अतो विवेकसम्पन्नः सन्न्यासी विमलाश्यः ।
ज्ञानाव्धिपारगो देवाः ! श्रद्धेयो भवतामपि ॥ ४९ ॥
पूर्ण प्रकाव्य सन्न्यासे संस्कारः प्राकृतो मम ।

में में ही अपनी पूर्णकलारूपसे विद्यमान हूं अतः अपनी और म ह्यों को आकर्षित करती हूं ॥ ४३ ॥ उक्त पोडश वैदिक संस्कारोंके हे देवतागण ! नाम ये हैं:-गर्भाधान, पुंसवन, सीमन्तोन्नयन, जात-कर्म, नामकरण, अन्नप्राशन, चौलकरण, उपनपन, ब्रह्मवत, वेदवत, समावर्त्तन, उद्घाह, अग्न्याधान, दीचा, महावत और अन्तिम अर्थात् सोलहवां सन्न्यास है । अन्यान्य वैदिक, स्मार्च, पौराणिक और तान्त्रिक संस्कार इन्हीं सोलह संस्कारों के अन्तर्मुक्त हैं ॥ ४४-४७ ॥ उनमं प्रथम आठ संस्कार प्रवृत्तिरोधक हैं और अन्तिम आठ संस्कार निवृत्तिपोपक हैं ॥ ४८ ॥ इसी कारण हे देवतागण ! विवेक-सम्पन्न विमलाशय और ज्ञानसमुद्र का पारगामी सन्न्यासी आप लोगों का भी श्रद्धास्पद है ॥ ४९ ॥ मेरे स्वामाविक संस्कार

हेतुत्वं वहते युक्तेमीनवानामसंशयम् ॥ ५० ॥
स्वाभाविकोऽस्ति संस्कारो मूले सहजकर्मणः ।
मूले तथाऽस्ति जैवस्य संस्कारोऽमाकृतो मम ॥ ५१ ॥
संस्कारो द्विविधश्चास्ते मूल ऐशस्य कर्म्मणः !
जानीतैतद्रहस्यं भोः श्रातसंस्कारगोचरम् ॥ ५२ ॥
निखिला एव संस्काराः साद्यन्ताः सम्भकीर्तिताः ।
अतो जीवमवाहेऽस्मिन्ननाद्यन्तेऽपि जन्तवः ॥ ५३ ॥
मुक्तिशीलास्तयोत्पित्ति-शाल्निः सन्ति सर्व्वथा ।
तैवात्र विस्मयः कार्य्यो भवद्रिरमृतान्धसः ! ॥ ५४ ॥
गुद्धिः संस्कारजन्यव मुक्तेरास्ते सहायिका ।
यतः संस्कारसंगुद्धेः कर्म्मगुद्धि प्रजायते ॥ ५५ ॥
कर्म्मगुद्धेस्ततो मुक्तिर्जायते विमलात्मनाम् ।
अतः संस्कारजां गुद्धिः जगुः कैवल्यकारणम् ॥ ५६ ।
वीजमुत्पद्यते दक्षाद्रक्षो वीजात्पुनः पुनः ।

का पूर्ण विकाश सन्त्यास आश्रम में होकर मनुष्यों की मुक्ति का कारण श्रवश्य वन जाता है ॥ ५० ॥ सहज कर्म के मूल में स्वामाविक संस्कार जैव कर्म के मूल में श्रस्वामाविक संस्कार और पेश कर्म के मूल में उभय संस्कार विद्यमान हैं यही श्रीत संस्कारों का रहस्य जानो ॥ ५१-५२ ॥ सब संस्कार ही सादि सान्त हैं इसकारण जीवप्रवाह अनादि श्रनन्त होने पर भी जीव सर्व्या उत्पत्ति और मुक्तिशील है, हे देवगण ! इसमें आप विस्मय न करें ॥ ५३-५४ ॥ संस्कारजन्य शुद्धि ही मुक्ति की सहायक है स्योंकि संस्कारश्रद्धि से कर्मा की शुद्धि और कर्मश्रुद्धि से निर्मल चित्तवालों की मुक्ति होती हैं इसलिये संस्कार शुद्धि को कैवल्य का कारण कहते हैं ॥ ५५-५६ ॥ जिस प्रकार वीज से वृत्त और वृत्त

एवमुत्पद्यमानौ तौ वीजदृशौ निरन्तरम् ॥ ५७ ॥
न्यष्टिक्रमानन्तभावमुभौ द्योतयतो यथा ।
एवं स्टाप्टिभवाहोऽयमनाद्यन्तोऽस्ति निर्ज्ञराः ! ॥ ५८ ॥
यथा तु भिर्णितं वीजं नाङ्कुराय भक्तरपते ।
तथैव कामनानाशात् खलु भिर्णितवीजवत ॥ ५९ ॥
संस्कारा अपि जायन्ते सर्वथा मुक्तिहेतवः ।
नात्र कश्चन सन्देहो विद्यतेऽदितिनन्दनाः ! ॥ ६० ॥
गुणत्रयात्मिका देवाः ! विद्यते भक्तिर्मम् ।
तस्याः स्पन्दाद्भूत्कम्मं सहजातमतोऽस्ति तत् ॥ ६९ ॥
संस्कारो वीजतुल्योऽस्ति कर्म्मात्राङ्कुरसिन्नमम् ।
अतो नष्टे हि संस्कारे कर्म्मणः सम्भवः कुतः ॥ ६२ ॥
जन्यत्वात्मकृतेः साक्षात्महनं कर्म्म कोविदाः ।
उत्पत्तरिप मोक्षस्य जीवानां कारणं विदुः ॥ ६३ ॥
मातिकूल्येन जैवन्तु जीवानां कर्म वन्धनम् ।

से पुनः पुनः वीज होते हुए वीज और वृत्त सृष्टिकम की अनन्तता निरन्तर प्रकाशित करते हैं हे देवगण ! वैसे ही सृष्टिप्रवाह अनादि अनन्त है ॥ ५७-५८ ॥ परन्तु भिर्जित वीज जिस प्रकार अङ्करोत्पत्ति करने में असमर्थ है उसी प्रकार कामना के नाश हो जाने से संस्कार-समृह भी मिर्जित वीज के सदश हो कर ही सर्व्या मुक्ति के कारण वन जाते हैं, हे देवगण ! इसमें कुछ सन्देह नहीं है ॥ ५६-६० ॥ मेरी प्रकृति त्रिगुणमयी होने के कारण और कर्म प्रकृतिस्पन्दन से उत्पन्न होने के कारण उसका सहजात है ॥ ६१ ॥ संस्कार और कर्म वीज और अङ्कर संदश हैं इसिलिये संस्कार नष्ट होने पर कर्म का होना कैसे सम्भव है ॥६२॥ सहज कर्म प्रकृति से सालात् उत्पन्न को के कारण जीवोत्पत्तिका भी कारण है और जीवमुक्तिविधायक होने के कारण जीवोत्पत्तिका भी कारण है और जीवमुक्तिविधायक भी है इस बात को पिएडत लोग जानने हैं ॥६३॥ परन्तु जैव कर्म भी है इस बात को पिएडत लोग जानने हैं ॥६३॥ परन्तु जैव कर्म

यावज्जैवं न वै कर्म्म संस्कारैवेंदिकैः छुभैः ॥ ६४ ।
पूर्ण छुद्धं सदाप्रोति द्वां स्वाभाविकीं हिताम ।
तावन्तृनं भवेत्पूर्णं जीवकैवल्यवाधकम् ॥ ६६ ॥
धर्म्मस्य धारिका शक्तिस्तस्य चाभ्युद्यप्रदः ।
क्रमः कैवल्यदृश्चेव सहजे प्राकृते छुभे ॥ ६६ ॥
नियं जागति संस्कारे प्राणिनां हितसाधके ।
विश्वकल्याणदे निसे सर्वश्रेष्टे मनोरमे ॥ ६७ ॥
संस्कारेप्वहमेवास्मि सर्व्वेषूक्तेषु सन्ततम् ।
संस्थिता धर्मम्हपेण निश्चितं विवुधर्षभाः ! ॥ ६८ ॥
नारीजातौ तपोमूलः सतीधम्मः सनातनः ।
स्वयमेव हि संस्कार-छुद्धि जनयते श्रुवम् ॥ ६९ ॥
वर्णाश्रमाख्यधर्मस्य मर्घ्यादा नितरां तथा ।
नृजाताविष संस्कार-धुद्धि जनयतेतराम् ॥ ७० ॥
नार्य्यथं पुरुषार्थञ्च धर्मावुक्तावुभाविष ।

इससे विपरीत होने के कारण जीव के वन्धन का कारण है और जैव तक वह शुभ वैदिक संस्कारों से परिशुद्ध होकर हितकारिणी स्वामाविक दशा को नहीं प्राप्त होता तव तक जीव की मुक्ति का निश्चयही पूर्ण वाधक रहता है ॥ ६४-६५ ॥ धर्मकी धारिका शिक्त श्रीर धर्मका अभ्युदय और निःश्रेयस प्रदानका कम प्राणियों के हितसाधक, संसारके कल्याणकारक, नित्य शुभ, सर्वश्रेष्ठ और मनोरम सहजात खाभाविक संस्कारमें नित्य वनारहता है ॥ ६६-६० ॥ हे देवगण ! उक्त पोडश संस्कारों में ही धर्मक पसे सदाही विद्यमान हूँ ॥ ६= ॥ नारीजातिक लिये तपोमूलक सनातन सती-धर्म संस्कारश्रद्ध अपने श्रापही उत्पन्न करता है यह निश्चय है ॥ ६६ ॥ उसी प्रकार पुरुषजातिमें भी वर्णाश्रमधर्ममर्थ्यादा संस्कार शुद्धिको निरन्तर उत्पन्न करती है ॥ ७० ॥ स्त्री और पुरुषके लिये ये दोनों

स्वाभाविकावतस्त्तस्तौ सदाचारावनादिकौ ॥ ७१ ॥
एतद्र्र्यसदाचारालम्बनादेव निर्ज्जराः ! ।
लभन्ते च नरा नार्य्यः कैवल्याभ्युद्यौ क्रमात् ॥ ७२ ॥
उभावेतौ सदाचारौ शुद्धित्रैविध्यकारकौ ।
संस्कारस्य च मर्वस्य प्राकृतस्य प्रकाशकौ ॥ ७३ ॥
वर्षको स्तश्च सत्त्वस्य केवल्याभ्युद्यपदौ ।
स्तिधम्मीश्रयात्रारी पत्यौ तन्मयतां गता ॥ ७४ ॥
नारीयोनेः सती मुक्ता भुक्त्वा स्वर्गसुखं चिरम् ।
उन्नतां पुरुषस्येव योनिं प्राप्नोत्यसंगयम् ॥ ७५ ॥
सम्यग्वर्णाश्रमाख्यस्य श्रौतधर्म्भस्य सेवया ।
विश्वेषां गुरवो मान्या निष्विला आर्यपूरुषाः ॥ ७६ ॥
आद्येनानर्गलां स्वीयां प्रवृत्तिमवरुध्य ते ।
परिषोष्य निष्टित्तश्च परेणात्मप्रकाशिकाम् ॥ ७७ ॥
अपवर्गास्पदं नित्यं परमं मङ्गलं चिरम् ।

धर्म स्वामाचिक हैं अतः ये दोनों सदाचार अनादि हैं ॥७१॥ हे देवगण! इनदोनों सदाचारों अवलम्बनसे ही यथाक्रम नारीजाति और
पुरुपजाति अभ्युद्य और निःश्रेयसको प्राप्त करती है ॥७२॥ ये दोनों
सदाचार त्रिविध-शुद्धिविधायक हैं, सकल स्वामाविक संस्कारों के
प्रकाशक हैं ॥ ७३॥ सत्त्वगुणवर्द्धक हैं और अभ्युद्य और निःश्रेयसप्तद हैं। सतीधर्मके आश्रयसे स्त्री पतिमें तन्मयता लाम करके वहुकालतक स्वर्गसुख मोगतीहुई नारीयोनिसे मुक्त होकर उन्नत पुरुषयोनिको ही निश्चय प्राप्त होजाती है ॥७४-७५॥ वेदविहित विणाश्रमधर्मकी सुन्दरक्षपसे सेवा करनेसे जगद्गुरु और मान्य समस्त
आर्थ्यपुरुष्पण प्रथमके द्वारा अपनी श्रनगंल प्रवृत्तिको रोक कर और
दूसरेके द्वारा आत्मप्रकाशिका निवृत्तिको बढ़ाकर परमङ्गलमय और

प्राप्नुवन्ति सुपर्वाणः! स्यादेषोपनिषत्परा॥ ७८॥ विबुधाः! साम्प्रतं विच्म कर्म्भत्रैविध्यगोचरम्। वैज्ञानिकं स्वरूपं वः सावधानैर्निशम्यताम्॥ ७९॥ स्वभावात्प्रकृतिमें हि स्पन्दते परिणामिनी। म एव स्पन्दिह्छोलः स्वभावोत्पादितो सुद्धः॥ ८०॥ सदैवास्ते भवन् देवाः! स्वरूपे प्रतिविम्वतः। तस्मान्मम् प्राकृतानां गुणानां परिणामतः॥ ८९॥ अविद्याऽऽविभवन्तूनं तरङ्गैस्तामसोन्मुखैः। सन्त्रोन्मुखैश्च तैर्देवाः! विद्याऽऽविभविमेति च॥ ८२॥ तदाऽविद्याप्रभावेण तरङ्गाणां सुदुर्मुद्धः। आघातप्रतिघाताभ्यां जलैः पूर्णे जलाञ्चये॥ ८३॥ अगण्यवीचिसङ्घेषु नैकवैधवविम्ववत्। चिज्जङ्ग्रन्थिभर्देवाः! स्वत उत्पद्य भूरिशः॥ ८४॥ जीवप्रवाद्यभुक्षोऽयमनाद्यन्तो वितन्यते। तदैवोत्पद्य संस्कारो नूनं स्वाभाविको मम्॥ ८५॥ तदैवोत्पद्य संस्कारो नूनं स्वाभाविको मम्॥ ८५॥

नित्य कैवल्यपदको निरन्तर प्राप्त करलेते हैं, हे देवगण ! यही श्रेष्ठ उपनिषद् है ॥ ७६-७= ॥ हे देवतांगण ! अव में श्रापको त्रिविध कर्म्मका वैज्ञानिक खरूप वताती हूँ. सावधान होकर सुनो ॥ ७६ ॥ मेरी प्रकृति स्वभावसेही परिणामिनी होकर स्पन्दित होती है । हे देवगण ! वहीं स्वभावजनित स्पन्दन का हिं ह्यां सदाही स्वरूपमें वारम्वार प्रतिफलित होनेलगता है, अतः मेरी प्रकृतिके गुणपरिणाम के कारण तमकी ओरके तरङ्गसे अविद्या और सत्त्वकी ओरके तरङ्गसे विद्या प्रकट अवश्य होती है ॥ =०-८२ ॥ उस समय अविद्या के प्रभावसे वारम्वार तरङ्गोंके घात प्रतिघातद्वारा, जलपूर्ण जलाशयके अगणित तरङ्गोंमें अनेक चन्द्रविम्बके प्रकाशके समान, हे देवगण ! स्वतः ही अनेक चिज्ञडग्रन्थ उत्पन्न होकर अनादि अनन्त जीवप्रस्वतः इति स्वरूप्त होकर अनादि अनन्त जीवप्रस्वतः ही अनेक चिज्ञडग्रन्थ उत्पन्न होकर अनादि अनन्त जीवप्रस्वतः हो स्वरूप्त होकर जन्त जीवप्रस्वतः हो स्वरूप्त होकर जन्त जीवप्रस्वतः हो स्वरूप्त होकर जन्त जीवप्रस्वतः हो स्वरूप्त होकर अनादि अनन्त जीवप्रस्वतः हो स्वरूप्त होकर स्वरूप्त होकर अन्ति स्वरूप्त होकर स्वरूप्त हो स्वरूप्त होकर स्वरूप्त होष्ट स्वरूप्त होकर स्वरूप्त होष्ट स्वरूप्त होकर स्वरूप्त होष्ट स्

कर्म्मणा सहजेनैव विश्वविस्तारकारिणा ।
आविर्भावयते ऋष्टि जङ्गमस्थावरात्मिकाम् ॥ ८६ ॥
किन्तु मानवदेहेषु पूर्णे जीवत्व आगते ।
जैवमुत्पद्यते कर्म्म तत्र तत्क्षणमेव तु ॥ ८७ ॥
अस्वाभाविकसंस्कार-प्रवाहो वहते ध्रुवम् ।
जैवकर्म्मप्रभावात्स वैश्ववैचित्र्यसङ्कुलम् ॥ ८८ ॥
तितापपद्युरं रक्षेदावागमनचक्रकम् ।
जैवकर्म्मप्रभावाच्च तस्मादेव भवन्त्यमी ॥ ८९ ॥
नरकमेतिपत्रादिभोगलोकाः स्वरन्विताः ।
मृत्युलोकात्मकः कर्म्म-लोकश्च विद्युधर्षमाः ! ॥ ९० ॥
उत्पद्यन्ते तथेमानि भुवनानि चतुर्दश्च ।
विद्याऽऽस्ते मामकीना या पूर्णसन्त्वगुणान्त्रिता ॥ ९१ ॥
एतस्याः कारणत्वेन शक्तिरैशस्य कर्म्मणः ।
विचित्रास्ति तयोस्ताभ्यां कर्म्भभ्याञ्च सहायिका ॥ ९२ ॥

वाहको विस्तार करती है। उसी समय मेरा स्वामाविक संस्कार अवश्य उत्पन्न होकर संसारविस्तारकारी सहजकम्भेसे ही स्थावरजंगमात्मक सृष्टि प्रकट करता है ॥=३-=६॥ परन्तु जीवत्वकी पूर्णता
मनुष्य शरीरमें प्राप्त होनेपर जैव कम्में उत्पन्न होता है और वहां
उसी समय अस्वामाविक संस्कारका प्रवाह प्रवाहित श्रवश्य होता
है और वह जैव कम्मेंके बळसे ब्रह्माएडके वैचित्र्यसे युक्त श्रौर
वितापमय आवागमनचक्रको स्थायी रखता है। उसी जैवकमेंक
प्रभावसे स्वर्गलोक सहिननरकलोक प्रेतलोक पितृछोकश्रादि मोगलंक श्रौर मृत्युलोकक्षपी कर्मछोक तथा हे देवगण ! चतुर्दश
भुवन उत्पन्न होते हैं। पूर्ण सत्वगुणमयी मेरी विद्याके कारण ऐश्
कर्मकी शक्ति उन दोंनों क्रमोंकी सहायक होने पर भी उनसे विचित्र

विद्यायां सन्त्रपूर्णायामिवद्यायाः कथञ्चन ।
नेवास्ते छेशमात्रं हि विद्यासिवित ईश्वरः ॥ ९३ ॥
सर्व्यतोऽतस्तरस्थोऽपि सर्व्येपामन्तरात्मदक् ।
यथायथं पालयते सृष्टिस्थितिलयकमम् ॥ ९४ ॥
अतोऽहमेव सम्प्रोच्ये जगत्यां जगदीश्वरी ।
महामान्या जगद्धात्री सर्वकल्याणकारिणी ॥ ९५ ॥
देवाः ! प्रकृतिजन्यत्वादस्ति कर्म्म जडात्मकम् ।
अतः कर्म्मत्रयेऽपि स्यात्पूर्णा वस्मुसहायता ॥ ९६ ॥
सञ्जालने भवन्तो हि कर्म्मणः सहजस्य मे ।
पूर्ण सहायकाः सन्ति तन्मे प्रकृतिसाद्यतः ॥ ९७ ॥
नैवं कर्म्मास्ति जीवानामायत्तं प्रकृतियतः ।
अतस्तत्रार्द्सम्बन्धो वर्त्तते भवतां मुराः ! ॥ ९८ ॥
मवन्तो मानवानां हि सन्ति प्रारब्धचालकाः ।
पुरुषार्थस्य कर्त्तारः स्वयं जीवा न संशयः ॥ ९९ ॥

है ॥=0-१२॥ विद्यावस्थामें सत्त्वगुण्की पूर्णता होनेसे किसी प्रकारसे भी श्रज्ञानका लेशमात्र नहीं रहता, इस कारण विद्यासेवित ईश्वर सबसे अलग रहकर भी सबके अन्तर्द्रष्टा होकर सृष्टिस्थितिलयका क्रम यथावत् पालन कराते हैं ॥१३-१४॥ इसी कारण में ही जगत्में जग दीश्वरी विश्वकल्याणकारिणी जगद्धात्री महामान्या कहलाती हैं ॥ १५॥ हे देवतागण ! कर्म प्रकृतिसञ्जात होनेके कारण जड़ है इस कारण तीनों कर्मोंमें आपलोगोंकी पूरी सहायता विद्यमान है ॥१६॥ सहजकर्म के सञ्चालनमें आपलोग पूर्ण सहायक हो क्योंकि सहजकर्म मेरी प्रकृतिके अधीन है ॥ १७॥ हे देवतागण ! जैव-कर्म जीवप्रकृतिके अधीन होनेके कारण उसमें आपका आधा । सम्बन्ध है क्योंकि सजुष्योंमें प्रारब्धके सञ्चालक श्रापलोग और

किन्त्वेशकर्म्भणो देवाः ! आज्ञां लब्ध्वाऽथ मामकीम् ।
अवतीर्ग्य भवन्तो वे सम्पद्यन्ते सहायकाः ॥ १०० ॥
ममावतारसाहाय्ये प्रवर्त्तनतेऽथवा द्रुतम् ।
अत्यन्तमस्ति दुर्जेया गहना कर्म्भणो गतिः ॥ १०१ ॥
राजते कर्म्भराज्यश्च नानावैचित्र्यसङ्कुलम् ।
अनन्तिपण्डब्रह्माण्ड-कर्तृ कर्म्मेव विद्यते ॥ १०२ ॥
यो मे कर्म्भगति वेत्ति स मत्सािन्नध्यमाप्नुयात् ।
न स्वल्पोऽप्यत्र सन्देहो विधयो विस्मयोऽथवा ॥ १०३ ॥
दक्षाः कर्म्भगति ज्ञातुं भक्ता ज्ञानिन एव मे ।
ज्ञातुं कर्म्भगति जीवा अन्यथेच्छन्त आत्मना ॥ १०४ ॥
विद्याभिमानिनो मूढ्य मम भक्तेः पराङ्मुखाः ।
विमार्गगाः पतन्त्याग्र राज्यन्या इव गह्नरे ॥ १०५ ॥
जैवस्य कर्म्भणो देवाः ! द्वे गती स्तः प्रधानतः ।
जीवानेका गतिजैवी ह्यधस्तान्त्रयते तयोः ॥ १०६ ॥

पुरुषार्थके कर्ता जीव स्वयं हैं॥ ६८-६६॥ परन्तु हे देवतागण! मेरी श्राकाको पाकर अवतार श्रहण करके तुमलोग पेश कर्मके सहायक वनते हो॥ १००॥ श्रथवा मेरे अवतारोंकी सहायतामें शीव्र , प्रवृत्त होते हो। कर्मकी गहन गित अतिदुक्त य है॥ १०१॥ कर्मराज्य नाना वैचित्र्यसे पूर्ण है और कर्म ही अनन्त पिएड और अनन्त ब्रह्माएडोंका कर्ता है॥ १०२॥ जो' मेरे कर्मोंकी गितको जानता है वह मेरे साब्रिध्य को लाम करता है इसमें सन्देह श्रौर विस्मय कुछ भी नहीं करना चाहिये॥१०३॥ मेरे बानी भक्त ही कर्मगितवेत्ता हो सकते हैं। श्रम्था कर्मकी गित जाननेकी स्वयं इच्छा करनेवाले मेरी भक्तिसे विमुख विद्यामिमानी मूर्ख जीव मूर्खराज्यन्धके समान विपथगामी होकर गड्ढेमें शीघ्र गिर जाते हैं॥१०४-१०५॥हे देवगण! जैवकर्मकी प्रधान दो गित हैं। उनमें से एक गित जीवोंको अधःपितत करती

प्रापयेत जड़त्वं च देवाः ! साऽऽस्ते तमामयी ।
यतश्चाधर्म्मसम्भूता वर्त्ततेऽसौ दिवाकसः ! ।। १०७ ॥
ऊर्द्धवं प्रापयते जीवान दुतं जैन्यपरा गितः ।
स्वरूपं चेतनञ्चासाविभिलक्ष्य प्रवर्त्तयेत् ॥ १०८ ॥
धर्म्मस्य धारिकाशिक्त—युता सत्त्वमयी हि सा ।
इयं हि कर्म्मणो देवाः ! गितिः सेन्योर्द्धवगािमनी ॥ १०० ॥
देवाः ! ऊर्द्धवगतेर्जेव-कर्म्मणोऽस्याः कदाचन ।
विच्योतेरन् कथिञ्चन्न भवन्तो भोगलोङ्खपाः ॥ ११० ॥
मार्गमालम्ब्य मे नृत्तमेनमेवोर्द्धवगािमनम् ।
मार्गमालम्ब्य मे नृत्तमेनमेवोर्द्धवगािमनम् ।
मार्मनायासमेवाद्य भवन्तो लब्धुमीशते ॥ ११० ॥
श्रूयतां मद्वचो देवाः ! कर्मणा सह मर्वथा ।
सम्बद्धयेतेऽथ शक्ती द्रे आकर्षणिवकर्षणे ॥ ११२ ॥
दिवौकसः ! रागमूला शिक्तराकर्षणािभधा ।
भविद्धरवगन्तव्या समुत्पन्ना रजोगुणात् ॥ ११३ ॥

है और उनको जडत्व की ओर ले जाती है. वह तमोमयी गति है क्योंकि वह अधम्मेंसम्भूत है ॥ १०६-१०७ ॥ उसकी दूसरी गति जीवोंको शीम ऊद्ध्व करती है और उनको स्वस्वरूप चेतनकी और प्रवृत्त करती है, वह गति सत्त्वमयी है क्योंकि वह धर्मकी धारिका शक्तिसे युक्त है। हे देवगण ! कर्मकी यही ऊद्ध्वगामिनी गति सेवनीय है ॥ १०८-१०६ ॥ हे देवतागण ! आपलोग कदापि मोग-छात्तसाके वशीभूत होकर जैव कर्मकी इस ऊद्ध्वगामिनी गतिसे किस प्रकार च्युत न होना ॥११०॥ इसी ऊद्ध्वगामी मेरे मार्गको अवलम्बन करके आप मुक्तको अनायास शीघ्रही प्राप्त हो सकोगे ॥ १११ ॥ हे देवतागण । मेरी वात सुनो, कर्मके साथ दो शक्तियोंका सर्व्वथा सम्बन्ध है, एक आकर्षणशक्ति और दूसरी विकर्षणशक्ति ॥ ११२ ॥ आकर्ष-णशक्ति रागमूळक होनेसे रजोगुणसे उत्पन्न है, हे देवगण ! इसको विकर्पणाख्या या क्राक्तिरपरा द्वेपमूळिका।
अवधार्य्या भविद्रः सा समुद्भूता तमोगुणाव ॥ ११४॥
आभ्यां द्वाभ्यां हि क्राक्तिभ्यां ब्रह्माण्डं नििबलं तथा।
पिण्डं समस्तमाच्छनं सत्यमेतद्भद्दामि वः ॥ ११५॥
एतच्छिक्तिद्भयं बास्ते मिय नैवास्म्यहं तयोः।
वलाच्छिक्तिद्भयस्यस्य कर्मजातमथाबिलम् ॥ ११६॥
सम्विभक्तं द्विधा देवाः! उत्तरोत्तरवर्धकम् ।
स्प्रेष्टेन्द्रात्मिकाया मे भवाहं वाहयत्यहो ॥ ११७॥
समता च द्रयोर्यत्र क्रक्त्योः संजायते छुमा।
तत्रेव सत्त्वसञ्जुष्ट-ज्ञानानन्द्रस्थितिभवेत् ॥ ११८॥
आहं तस्यामत्रस्थायां सत्त्वमय्यां मदा सुराः!।
नन्वाविभीवमापना सन्तिष्टे नात्र संक्रयः॥ ११९॥
काऽप्यवस्था वन्धहेतुः क्राक्तिद्भयसमन्त्रिता।
जीवानां सर्वथा देवाः! जीवत्वस्थेव पोपिका॥ १२०॥

आप समर्से ॥ १९३ ॥ दूसरी विकर्पणशिक हेपम्लक होनेके कारण तमगुणसे उत्पन्न है ऐसा आप समर्से ॥ १९४ ॥ इन्हीं दोनों शिक्तयों से समस्त ब्रह्मागृड श्रीर समस्त पिएड आच्छन है, इसको श्रापलोगों से में सत्य कहती हूं ॥ १९५ ॥ ये दोनों ही शिक्तयाँ मुक्तमें हैं परन्तु में इन दोनों में नहीं हूँ । इन दोनों शिक्तयों के प्रभावसे स्वय कर्मसमूह हिधा विभक्त, होकर मेरी इन्द्रात्मक खृष्टिका प्रवाह उत्तरोत्तर प्रवाहित करते रहते हैं ॥१०६-११७॥ इन दोनों शिक्त्योंकी जहां सुन्दर समता होती है वहीं सत्त्वगुणमय ज्ञान और आनन्दका स्थान है॥११८॥उसी सत्त्वगुणमय अवस्थामें में सदा प्रकट रहती हूँ, हे देवगण ! इसमें सन्देह नहीं है ॥११९॥ इन दोनों शिक्तयोंसे युक्त वन्धन करने वालीवह अवस्थासव्वधा जीवोंके जीवत्वकीही पोषिका है

सत्त्वावस्था तृतीया या सैव मुक्तिप्रदायिका।

(एतच्छ्रोतरहस्यं हि ज्ञायतां विद्युधर्पभाः !।। १२१।

द्वन्द्वात्मिकाऽस्ति या शक्तिस्तन्मूलं विद्युधाः । अतः।

मुच्यतां सर्वदा कर्म्म रागद्वेपादिसङ्कुलम ।। १२२॥

रागद्वेपादिभिर्मुक्ता द्वन्द्वातीतपदं गताः।

निष्कामाः सत्त्वसम्पन्ना यूयं कर्त्तव्यक्तम्मणि ॥ १२३॥

कर्म्भयोगरताः सन्तस्तत्परा भवतामराः!।

सर्व्वोत्तमफलं लब्ध्वा सानन्दा भवताप्यहो।। १२४॥

भो देवाः! कर्म्मयोगेऽस्मिन् प्रत्यवायो न विद्यते।

कर्म्मपेगोऽपमेवाश्च कामनाविलयेन हि।

समुत्पादयते देवाः! शुद्धि संस्कारगोचराम्॥ १२६॥

संस्कारशद्धितो नृनं क्रियाश्चद्धिः प्रजायते।

अविद्यायाः क्रियाश्चद्ध्या लयः सम्पद्यते श्चवम्॥ १२७॥

अविद्याविलयाद्विद्या – साहाय्यान्वस्यति स्वयम्।

॥१:०॥ तीसरी सत्त्वगुणकी जो अवस्था है वही मुक्तिविधायिका है. हे देवगण ! यही वेदोंका रहस्य है सो आप जानें॥१२१॥हे देवतागण ! इसकारण आपलोग इन्हात्मक – शिक्तमूलक और रागहेपादिसंकुल कर्मका सर्वदा त्याग करें॥ १२२॥ हे देवगण ! रागहेपसे विमुक्त होकर इन्हातीत पद्वीको लामकरतेहुए निष्काम होकर और सत्त्वगुण से युक्त होकर कर्म्मयोगी होते हुए कर्तव्यकर्म्मपरायण होवें और सर्वोत्तम फल पाकरआनिद्दत होवें॥१२३ – १२४॥ हे देवगण ! इस कर्म्मयोगमें प्रत्यवाय नहीं है और यह कर्म्म थोड़ासा किया हुआ भी शीघ्र त्रितापको दूर करता है॥१२५॥ हे देवगण ! यही कर्मयोग कामनाके विलयहारा संस्कारशृद्धि शीच उत्पन्न करता है॥ १२६॥ संस्कार शृद्धिसे ही क्रियाशुद्धि होती है और क्रियाशुद्धिसे अविद्याका विलय अवश्य होता है और उससे विद्याकी सहायताके द्वारा प्रज्ञान-

चिज्जड्ग्रिन्थिरज्ञानमूलिका नात्र संशयः ॥ १२८॥
चिज्जड्ग्रिन्थिसनाशाज्जीवो व जायते शिवः ।
नेवात्र विस्मयः कार्य्यो भविद्गरमृतान्थसः ॥ १३९॥
ब्रह्माण्डिपण्डरूपस्य द्यनाद्यन्तस्य कोविदाः ।
देवाः ! स्रष्टिप्रवाहस्य कर्म्भवोत्पादकं जगुः ॥ १३०॥
कर्मभत्रवाहोऽनाद्यन्तस्ततस्तद्रोगलिप्सया ।
सक्तानां तत्र जीवानां कर्म्भनाशः मुदुष्कर ॥ १३९॥
अथवा मोचनं नूनं दुर्लभं कर्म्भवन्थनात ।
वर्त्तते विबुधश्रेष्ठाः ! किमन्यद्रो व्रवीम्यहम् ॥ १३२॥
तत्कर्म्भवीजसंस्कारमुन्मूलियतुमात्मना ।
निष्कामनाव्रतेः सिद्धिभवद्भिर्यत्यतां मुराः ! ॥ १३३॥
तस्याहं मुगमोपायं वर्णये वः पुरोऽधुना ।
समाहितैभवद्भिश्च श्रूयतां मे हितं वचः ॥ १३४॥
मत्परायणतां पुण्यां गृहणीताश्रयणं मम ।

मूलक चिज्जडग्रन्थिका नाश खयं होजाता है इसमें सन्देह नहीं ॥१२७-१२८॥ और चिज्जड ग्रन्थिके नाश होनेसे हो जीव शिव होजाता है। हे देवगण! श्रापलोग इसमें विस्मय न करो ॥१२९॥ हे देवगण! कम्मेही ब्रह्माण्ड श्रीर पिएडात्मक श्रनादि अनन्त सृष्टिप्रवाहका उत्पादक है, सुश्रीगण ऐसा कहते हैं॥ १३०॥ कम्मेप्रवाह अनादि अनन्त है इसकारण कम्मेके भोगकी इच्छासे कम्मेमें श्रासक होकर कर्माका नाश करना अथवा कर्माके फन्देसे मुक्त होना जीवोंके लिये असम्मव है, हेदेवश्रेष्टगण! आपलोगोंसे और में क्या कहूं॥१३१-१३२॥ इस कारण हे देवगण! आपलोग निष्काम व्रत होकर कर्मावीजक्षणी संस्कारके नाश करनेमें स्वयं प्रयत्न करो॥ १३३॥ इसका सुगम उपाय में आपलोगोंके सामने इस समय वर्णन करती हूँ, आपलोग भी सावधान होकर मेरी हितकी वात सुने॥ १३४॥ हे देवगण! आप मेरी पवित्र परायणंताको ग्रहणरो, मेरा आश्रय ग्रहण करो

मद्रक्ताः सततं कर्म मग्रुक्ताः कुरुतामराः ! ।। १३६ ॥
मद्युक्तैः कृतं कर्म्म वन्थनाय प्रकल्पते ।
मग्रुक्तैिविहितं तन्तु दन्ते कैवल्यमुक्तमम् ॥ १३६ ॥
संसारोऽतिविचित्रोऽयं जीववन्थनकारकः ।
विकर्पणाकर्पणोत्थ-दृन्द्वादेव प्रजायते ॥ १३७ ॥
संतिष्ठते च जीवानां द्रन्द्वः स्यात वन्धकारणम् ।
परन्त्वस्त्येकतन्त्वं हि मुक्तेः कारणमुक्तमम् ॥ १३८ ॥
तदाश्रयेण मद्रक्ता द्रन्द्वातीता विमत्सराः ।
युक्तकर्मरताः सन्तो निप्पापा मत्परायणाः ॥ १३९ ॥
यदा भवन्ति भो देवाः ! निष्कामत्रतधारिणः ।
तदेव मोक्षसम्प्राप्तेर्जायन्ते तेऽधिकारिणः ॥ १४० ॥
यदा संस्कारवीजं स्यान्तिष्कामानलभार्षज्ञतम् ।
जैवं कर्म्म तदा रक्त-वीजरूपं पणज्यति ॥ १४१ ॥
एवं सति स्वयं जीवा जेवीं प्रकृतिमात्मनः ।
त्यक्त्वा मत्मकृति नृनमाश्रयन्ते शिव्मदाम् ॥ १४२ ॥

मुभमेंही भिक्तमान् हों और मुभमें युक्त होकर निरन्तर कर्मिकरो ॥ १३५ ॥ मुभ में अयुक्त होकर किया हुआ कर्मा वन्धनदशाको उत्पन्न करता है और मुभमें युक्त होकर किया हुआ कर्मा उत्तम कैवल्यप्रद है ॥ १३६ ॥ हे देवतागण ! आकर्पण-विकर्पणजनित इन्ह्र सेही वन्धन करनेवाला यह श्रतिविचित्र संसार उत्पन्न होता है श्रीर स्थित रहता है क्योंकि इन्द्रही जीवोंके वन्धनका कारण है परन्तु एकतत्त्व ही मुक्तिका उत्तम कारण है उसके आश्रयसे इन्द्रातीत और विमत्सर होकर जब मेरे भक्त युक्तकर्ममें रत होकर निष्पाप मत्परा यण और निष्काम-वतधारी होजाते हैं तभी वे कैवल्यपदप्राप्तिके अधिकारी होते हैं ॥ १३७ - १४० ॥ रक्तवीजक्षपी जैवकर्म्म तभी नाशको प्राप्त होते हैं जब संस्कारवीज निष्कामक्ष्पी अन्निसे मर्जित करिये जायँ ॥१४१॥ ऐसा होनेपर जीव स्वतः श्रपनी जैव प्रकृतिको कोइकर मेरी एरम मङ्गलकर प्रकृतिकाही श्राश्रय श्रहण करते हैं ॥१४२॥

तदा मत्मकृतिर्विद्या-रूपं धृत्वा मनोहरम् ।
साधकेभ्यो ध्रुवं तेभ्यो दत्ते कैवल्यमुत्तमम् ॥ १४३ ॥
कर्म्ममितिक्रिया देवाः ! अदम्याऽस्ति न संज्ञयः ।
तत्फलोत्पादिका जित्तरफला नो कदाचन ॥ १४४ ॥
अतो मुक्तेऽपि जीवेऽस्मिन् तत्कृताः कर्म्मराज्ञयः ।
निर्वीजा निष्फला नैव जायन्ते विवुधर्पभाः ! ॥ १४६ ॥
निर्जाः ! मुक्तजीवानां कर्म्मसंस्कारराज्ञयः ।
व्रह्माण्डस्य चिदाकाज्ञमाश्रयन्त्यो निरन्तरम् ॥ १४६ ॥
जायन्ते पोपिकाः सम्यक्कर्मणोः सहजज्ञयोः ।
सत्यमेतद्विजानीत निश्चितं वो व्रवीम्यहम् ॥ १४७ ॥
कर्म्म प्रायेण दुर्जेयं वर्तते नात्र संज्ञ्यः ।
सन्त्येव निखला जीवाः कर्म्मोववज्ञवर्त्तिनः ॥ १४८ ॥
यूयं भवन्तो भो देवाः ! विश्वपां ज्ञासका अपि ।
महान्तोऽपि सुयुक्ताः स्य सुदृदृः कर्म्भवन्धनेः ॥ १४९ ॥
वाच्यं किमत्र गीर्वाणाः ! अवतीर्णा स्वतोऽप्यहम् ।

मेरी प्रकृति तब मनोहर विद्यारूप धारण करके उन्हीं साधकोंको उत्तम मुक्ति प्रदान करती है॥१४३॥ हे देवतागण ! कर्म्मकी प्रतिक्रिया निस्सन्देह श्रदमनीय है श्रीर कर्मकी फलोत्पादिका शक्ति कभीमी अफला नहीं होती ॥१४४॥ इसकारण हे देवगण ! जीव मुक्त होजानेपर भी उसके किये हुए कर्म्मसमृह निर्वीज श्रीर निष्फल नहीं होते हैं ॥१४५॥ मुक्तजीवोंके कर्मोंकी संस्कारराशि ब्रह्माएडके चिदाकाशको श्राश्रय करके निरन्तर सहजकर्म और ऐशकर्मकी पोषक भली भांति बनजाती है, हे देवतागण ! इसको सत्य जाने, में ठीक कहती हूं ॥१४६-१४७ ॥ कर्म एक प्रकारसे दुर्जय हैं इसमें सन्देह नहीं । सब जीवगण तो कर्मोंके वशीभूत होते ही हैं और हे देवगण ! तुम लोग जगत् के नियामक श्रीर महान् होने पर भी सुदृढ़ कर्म ल्यानो युक्त हो ॥ १४४-१४६॥ हे देवतागण ! इसमें क्या

वद्धा कर्मम् वर्तेऽहं नात्र कार्या विचारणा ॥ १५० ॥ जीवन्मुक्ता महात्माना मद्भक्ता ज्ञानिनोऽमराः ! । प्राप्ता जीवद्द्शायां ये मत्सायुज्यमसंश्यम् ॥ १५१ ॥ तेऽपि नैव विमुच्यन्ते ध्रुवं कर्म्मप्रभावतः । जीवन्मुक्तिर्हं मद्भक्तिर्ज्ञानिाभिश्चापि भुज्यते ॥ १५२ ॥ जैवकर्मस्वरूपं वै प्रारव्धं कर्म्म निश्चितम् । प्रारव्धकर्मिभर्यसमद्भोगादेव प्रणक्यते ॥ १५३ ॥ वासनासंक्षयान्तृनं कर्म्मणः सहजस्य वै । निव्नतां यान्ति ते मुक्ताः परसौभाग्यशास्त्रिनः ॥ १५४ जीवन्मुक्ता महात्मानो यतः स्युर्भत्परायणाः । तत्ते किमप्यानिच्छन्तो विचरन्ति महीतले ॥ १५५ ॥ कर्मणः सहजस्यामी निघ्नाः सन्ति यतः मुराः ! । भवदैविक्रयाणां ते केन्द्रीभूता भवन्त्यतः ॥ १५६ ॥ अदं यद्यपि भक्तेभ्यो ज्ञानिभ्यो हि किमप्यणु । कदाचिदप्यहो कष्टं दातुं नैवोत्सहे मुराः ! ॥ १५७ ॥

कहा जाय, यहां तक कि में भी अपनी इच्छासे श्रवतार धारण करती हुई कर्ममें बंधजाती हूं, इसमें कुछ विचारनेकी वात नहीं है ॥१५०॥ हे देवगण !मेरे जानी मक्त जीवन्मुक्त महात्मा जो जीवित दशामें ही मेरी सायुज्य दशाको प्राप्त हो जाते हैं वे भी कर्मके प्रभावसे श्रवश्य ही बच नहीं सकते । मेरे जीवन्मुक्त ज्ञानी भक्तोंको भी जैवकर्मक्षी प्रारच्धकर्मका भोग श्रवश्यही करना पड़ता है क्योंकि प्रारच्धका भोगसे ही ज्ञयहोता है॥१५१-१५३॥ वासनानाश हो जानेसे नड परमसौभाग्यशाली मुक्तोंको सहजकर्मके ही अधीन बनना पड़ताहै क्योंकि वे जीवन्मुक्त महात्मा मत्परायण होनेसे इच्छारहित होकर पृथिवीपर विचरते हैं॥१५४-१५५॥हे देवतागण! वे सहजकर्मके श्रधीन होनेके कारण तुम्हारी देवी कियाश्रोंके भी केन्द्र बनजाते हैं॥१५६॥हे देवनाण! यद्यपि में ज्ञानी भक्तोंको कभी भी

तथापि रुचितस्तेपां तान् संयोज्येशकर्मणा ।
तैर्धुनं विश्वकल्याणं कार्येऽहमतिन्द्रतेः ॥ १५८ ॥
माहात्स्यं कर्मणो देवाः ! सर्वश्रेष्ठत्वमाश्रितम् ।
कर्म्म भक्ता अपि त्यन्तुं प्रभवो ज्ञानिनोऽपि न ॥ १५९ ॥
यावदेहं न कोऽपीशः कर्म त्यन्तुमशेपतः ।
कर्मयोगाश्रितेस्तस्माट्भवद्भिर्तपरायणेः ॥ १६० ॥
प्रतिभविन्वथा छुद्धा नृत्मुत्पाद्यतां सुराः ! ।
कर्मण्यकर्म पृथ्यन्तो ययाऽकर्मणि कर्म्म च ॥ १६१ ॥
कर्त्तव्यं कर्म्म कुर्वन्तो विसुक्ताः कर्मवन्थनात् ।
मत्सायुज्यद्शामेत्य कृतकृत्यत्वमाप्नुत् ॥ १६२ ॥
इति श्रीशक्तिगीतासृपनिपत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे महादेवीदेवसम्बादे कर्मविज्ञानयोगवर्णनं नाम पञ्चमोऽध्यायः ।

किसी प्रकारसे अणुमात्र भी क्लेश पहुंचाना नहीं चाहती परन्तु
यदि उनकी रुचि श्रनुकूल होती है तो में उनको ऐशकर्मसे
युक्त करके उन उद्योगियों से जगत्का कल्याण निश्चय कराती हूं
॥ १५७-१५८॥ हे देचतागण! कर्मोंकी महिमा सर्वोपिर है क्योंकि भक्तकों भी कर्मी वनना पड़ता है और ज्ञानीकों भी कर्मी वनना
पड़ता है॥ १५६॥और शरीर रहते हुए पूर्णरीत्या कर्मकात्याग असस्भव है इस कारण हे देचतागंण! आपलोग कर्मयोगी और मत्परायण
होकर ऐसी शुद्ध प्रतिभा निश्चयही उत्पन्न करो जिससे तुमलोग
कर्ममें अकर्म और श्रकर्ममें कर्म देखते हुए और कर्तव्यकर्म करते
हुए कर्मवन्धनसे मुक्त हो जाओं और मत्सायुज्यको प्राप्त होकर
कृतकृत्य हो जाओ ॥ १६०-१६२॥

इस प्रकार श्रीशक्तिगीतोपनिषद्के ब्रह्मविद्यासम्बन्धी महादेवी देवसम्बादात्मक योगशास्त्रका कर्मविज्ञानयोगवर्णन-नामक पञ्चम श्रथाय समाप्त हुश्रा।

# ज्ञानविज्ञानयोगवर्णनम् ।

देवा ऊंचुः॥१॥

हे ज्ञानदे ! महामान्ये ! सर्व्यकर्म्मानियामिके ! ।

विक्वेक्वारे ! महादेवि ! कर्म्मपाशिवमोचिनि ! ॥ २ ॥

रहस्यं कर्मणो गूढं तच्छिक्तं महतीं तथा।

अद्भुताऽलौकिकं कर्म-राज्यविस्तारमेव च ॥ ३ ॥

श्रावं श्रावं वयं सर्व्वे विस्मिताः स्मो न संशयः ।

प्रतीयते जगन्मातः ! अत्यन्तं कर्म्म दुस्तरम् ॥ ४ ॥

ज्ञानं तत्तान्त्रिकं देहि साम्प्रतं नो महेश्वरि ! ।

कर्म्मपाशिविनिर्मुक्ता वयं येन लभेमिहि ॥ ५ ॥

मवत्याः सत्यरं नृतं गति सायुज्यनामिकाम् ।

तत्त्वज्ञाननदीप्णाताः कृतकृत्या भवेम च ॥ ६ ॥

महादेव्युवाच ॥ ७ ॥

दैतरूपाऽहमेवास्मि देवाश्चाद्वैतरूपभाक ।

## देवतागण बोले ॥ १ ॥

हे विश्वेश्वरि! हे महामान्ये!हे महादेवि! हे सर्व्वकर्मनियन्ति! हे कर्मपाशिवमोचिनि ! हे ज्ञानदे! कर्मका गृढ रहस्य और कर्मकी अपार शक्ति और कर्मराज्यका अद्भुत और अलौकिक विस्तार सुन-सुनकर हम निःसन्देह चमत्कृत हुए हैं। हे जगन्मातः! कर्मे अतिदु-स्तर प्रतीत होता है॥२-४॥ हे महेश्वरि! अय हमको चह तत्त्वज्ञान प्रदान कीजिये जिससे हम कर्मवन्ध्रनसे मुक्त होकर अवश्य आपमें शीघ सार्युज्यगति को प्राप्त हो सर्के और तत्त्वज्ञानमें प्रवीण होकर कृतकृत्य हो जावें॥ ५-६॥

ं महादेवी बोली ॥ ७ ॥ हे देवतागण ! मैं ही द्वैत हूँ, में ही श्रद्वैत हूँ और में ही द्वैता-

द्वेताद्वैतस्वरूपाभ्यां पृथग्भृताऽपि चाऽस्म्यहम् ॥ ८ ॥ सिचदानन्दभावो हि स्वरूपे गम संस्थितः । एकाऽद्वैतस्वरूपेण जानीतेति दिवौकसः !।। ९ ।। अहमेव स्वकीयान्तु सत्तार्गोनन्द्संज्ञिकाम् । जगत्यां प्रकटीकर्जुं नानाकेन्द्रैः पृथाविधैः ॥ १० ॥ सचिद्रावसुविस्तारैरेकाऽद्वैतस्वरूपतः । अतुलं द्वैतरूपं हि धरन्ती युगलात्मंकम् ॥ ११ ॥ पुरुपप्रकृतीभूय देवाः ! आविभवाम्यहो । नात्र कश्चन सन्देहो विद्यतेऽदितिनन्दनाः ! ॥ १२ ॥ ब्रह्मशक्तिश्च या माया ब्रह्मास्ते यन्निरक्षनम् । वस्तुतस्तु तयोरैक्यमेवास्ते विबुधर्पभाः ! ॥ १३ ॥ अहं स्त्रानन्द्सत्तायाः प्रकाशायेव केवलम् । जगत्यां द्वैतरूपेऽपि प्रतिभासे न संशंयः ॥ १४ ॥ प्रभावादेव मायाया ब्रह्मण्याभासते जगत्। आभासंः सोऽपि भो देवाः । वर्ततेऽज्ञानमूलकः ॥ १५ ॥ विज्ञानतो विरुद्धों इस्ति भेद एव हि निर्ज्जराः !।

द्वैतसे रहित हूँ ॥ = ॥ मेरे स्वस्वरूपमें सिचदानन्द्रमाव एक अद्वेतरूपमें स्थित है। हे देवतागण ! इस वातको जानों ॥ ६ ॥ में ही पृथक् २ अनेक कन्द्रोंसे अपनी आनन्द्रसत्ताको जगत्में प्रकट करनेके लिये सत् और चित् भावके विस्तार द्वारा एक अद्वेतरूपसे युगलरूपी अनुपम द्वैतरूपको धारण करके पुरुष और प्रकृतिरूपसे प्रकट होती हूं। हे देवतागण ! इसमें कुछ सन्देह नहीं है ॥१०-१२॥ वास्तवमें हे देवतागण ! निरखन ब्रह्म और ब्रह्मशक्ति माया एकही है ॥१३॥ केवल मेरी आनन्द्रसत्ताके प्रकट करनेके लिये ही में द्वैतरूपमें भी जगत् में निःसन्देह प्रतिभासित होती हूं ॥१४॥ मायाके प्रभावसे ही ब्रह्ममें जगत्का भाग होता है, वह भाग अज्ञानमूलक है ॥१५॥ क्योंकि हे देवगण ! ब्रह्म और

ब्रह्मणस्तस्य शक्तेश्च सर्वथा सर्वदा यतः ॥ १६ ॥ अहमानन्द्रविस्तारं विधातुं स्वमभावतः । अद्वैतसंचिदानन्द्रमयसत्तात् एव व ॥ १७ ॥ द्वेःद्रष्ट्रह्म्यरूपे च यदा सत्ते प्रकाव्य हि । ब्रह्ममायास्वरूपाभ्यां प्रतीयेऽहं दिवाकसः ! ॥ १८ ॥ क्षेत्रं मायास्वरूपेण वीजञ्च ब्रह्मरूपतः । भृत्वेवाहं तदा देवाः ! प्रस्ने निखलं जगत् ॥ १९ ॥ तिस्मन काले द्विधा माया भूत्वा नूनं दिवाकसः ! । विद्याऽविद्यास्वरूपाभ्यां दे रूपे संविभत्यहो ॥ २० ॥ अविद्याऽज्ञानमय्यस्ति विद्या ज्ञानमयी तथा । अविद्याऽज्ञानस्यस्ति विद्या ज्ञानमयी तथा । स्विष्टिस्यतिलयानाञ्च चकेषु विनिपात्य तान् । नयते नितरां देवाः ! दशाम्बन्धनकारिणीम् ॥ २२ ॥ यतो ज्ञानजनन्यस्ति विद्याऽनो नयते ध्रुवम् ।

ब्रह्मशिक मायामं भेदका होना ही सर्वथा सब कालमें विज्ञानविरुद्ध
है ॥ १६ । में जब आनन्दके विस्तारके लिये अपने ही प्रभावसे
एक अहैत सिचदानन्दमय सत्तासे द्रष्टा और दृश्यक्षणी दो सत्ता
प्रकट करके माया और ब्रह्मक्ष्णसे हे देवतागण ! प्रतीत होती हूँ
॥ १७-१८ ॥ उस समय हे देवतागण ! ब्रह्मक्ष्णसे बीज और मायाक्षण
से जेत्र वनकर सकल जगत् प्रसव करती हूं॥ १८ ॥ उस समय माया
द्रिधा विभक्त, होकर विद्या श्रीर अविद्याक्षणसे दोक्षणको श्रवश्य धारण करती है। विद्या ज्ञानमयी है श्रीर हे देवतागण ! अविद्या सर्व्वधा
अञ्चानमयी होनेसे श्रविद्या जीवोंको अपने वश्में करके उनको सृष्टि
स्थिति - लयके चक्रमें डालकर वन्धन दशाको निरन्तर प्राप्त कराती
है ॥ २०-२२ ॥ श्रार ज्ञानजननी विद्या सर्गुण ब्रह्मक्षणी द्रष्टाके

सगुणब्रह्मरूपस्य द्रष्टुहिं वश्यतां गता ॥ २३ ॥
अज्ञानवागुरावद्धाञ्जीवानमुक्तिपथं ध्रुवम् ।
परं वन्धद्शा देवाः ! जीवानां वस्तुतिस्त्रियम् ॥ २४ ॥
असत्या केवलं मिथ्या-ज्ञानमूलसमाश्रिता ।
विद्यारूपश्च मे जीवा जपास्य विधिवत्सुराः ! ॥ २५ ॥
प्राप्ता मामधिकुर्वन्ति केवल्यपदमहयम् ।
सद्भावमाश्रयन्तो मे मद्भक्ताः क्रमशोऽमराः । ॥ २६ ॥
अधिकृत्य परामिक्तं विदित्वाऽहेतिचिन्मयम् ।
मत्स्वरूपमशेपेण कृतकृत्या भवन्ति ते ॥ २७ ॥
आविद्यावश्रमापन्ना जीवा विस्मृत्य मां हठात् ।
मायिके दृश्यजालेऽस्मिन् प्रसज्जन्ते विमोहिताः ॥ २८ ॥
परन्तु तेपु जीवेषु शर्णं मे गतेपु वे ।
अहं नानाप्रकारस्तानाकपीमि स्वसम्मुखे ॥ २९ ॥
वहते मामकीनाऽत्र हेतुत्वं भक्तिरेव हि ।

अधीन रहकर अज्ञानपाशमें आवद्ध जीवोंको मुक्तिमार्गका पथ प्रदर्शन कराती हैं; परन्तु हे देवगण ! वास्तवमें जीवोंको यह वन्धनदशा असत् और वेवल मिथ्याज्ञानमूलक है। जीव विधिपूर्वक मेरे विद्यारूपकी उपासना द्वारा मुक्तको प्राप्त होकर हे देवतागण ! अद्वितीय कैवल्यके अधिकारी होजाते हैं। हे देवगण ! मेरे सत् भावोंको अवलम्बन करते हुए मेरे मक्तगण क्रमशः मेरी पराभक्ति के अधिकारी होकर मेरे अद्वितीय चिन्मय स्वरूपको भलीभांति जानकर चे कृतकृत्य होते हैं॥॥२३-२०॥अविद्याके वशीभूत जीव मुक्ते यकाएक भूलकर मेरे मायिक इन दृश्योंमें विमोहित हाकर कसते हैं॥२०॥ परन्तु मेरे शरण आनेपर में नाना प्रकारसे उनको अपनी और आकर्षित करिलया करती हैं॥ २६॥ मेरी भक्ति हो इसका कारण है। हे देवतागण ! में ही अक्तर

अहमेवासरं ब्रह्म स्त्रभावोऽध्यात्ममुच्यते ॥ ३० ॥
तस्मादेकाऽद्वितीयाऽपि दृश्ये देवाः ! स्त्रमायया ।
ब्रह्मेश्वरिवराङ्गूप-भावेषु त्रिविधेप्वहम् ॥ ३१ ॥
अधिभूतः क्षरो भावः कम्मेवास्यस्य कारणम् ।
कर्म्म सम्भोच्यते भूत-भावोद्भवकरः किल ॥ ३२ ॥
विसर्ग एत्र भो देवाः ! कम्मेव भत्रकारणम् ।
जीवान् कर्म्माणि वधान्ति तान्येव मोचयन्ति तान् ॥ ३३ ॥
मदादेशानुकूलं यत्कम्म शुद्धं तदीर्य्यते ।
जीवेच्छाविहितं कर्म्म शोच्यतेऽशुद्धमेव तत् ॥ ३४ ॥
कारणं वन्धनस्यास्ति कर्म्माशुद्धं न संश्रयः ।
मुक्तेश्च कारणं देवाः ! शुद्धं कर्म्मेव वर्त्तते ॥ ३५ ॥
वेदकाण्डत्रयस्थतद्गुह्याद्गुह्यतरं मया ।
गहस्यं वर्णितं देवाः ! भवद्गचः परमाद्भतम् ॥ ३६ ॥
अहमेकाऽद्वितीयाऽपि रूपं धृत्वाऽऽधिदैविकम् ।

बहा हैं। खभावही अध्यातम कहाता है। उसीसे में ही एक अद्वितीय होनेपरभी अपनी मायासे ब्रह्म ईश और विराट्रूपी त्रिविध भावों में दिखाई देती हूँ ॥ ३०-३१ ॥ अधिभूत रूपही ज्ञरभाव है। कर्मही उसका कारण है। भूतमावोद्धवकर विसर्गही कर्म कहाता है। हे देव गण! कर्मही जानका कारण है। कर्मही जीवों को बन्धन प्राप्त कराता है और कर्मही जीवों में मुक्त कर देता है ॥ ३२-३३ ॥ मेरी आशाक अउक् कर्म शुद्ध कर्म और जीवकी इच्छाके अउक्ल कर्म शुद्ध कर्म कहाता है ॥ ३४ ॥ अशुद्ध कर्म निस्सन्देह वन्धनका हेत और हे देवतागण! शुद्ध कर्मही मुक्तिका हेतु है ॥३५॥ हे देवतागण! यही मैंने आपसे वेदके काएड अयका एरम अद्भुत रहस्य वर्णम किया है जो अतिगुद्ध है ॥३६॥ में एक अद्भितीय होने पर भी अधिदैव

पुरुषो वै स्वयम्भृत्वा स्वां शक्ति प्रकृति तथा ॥ ३७ ॥
निर्मायैव निमज्जामि शृङ्कारानन्दसागरे ।
ममाधिदैवरूपं हि मन्मायावश्वतः खलु ॥ ३८ ॥
पाप्याधियङ्गरूपं भोः सत्यं जानीत निर्ज्ञराः ! ।
पत्येकजीविषण्डेषु कूटस्थ इति कथ्यते ॥ ३९ ॥
पुनः शरीररूपेण हाहमेव दिवाकसः ! ।
नारीपुरुषयोदेंहा सृष्टिमध्ये च विभ्रती ॥ ४० ॥
नारीपारां नृधाराश्च वितनोमि यथाक्रमम् ।
देवाः ! तासान्तु धाराणां लयकाले द्यमे ध्रुवम् ॥ ४१ ॥
लयं याति नरे नारी कूटस्थ चैव पूरुषः ।
ईश्वरे चापि कूटस्था विलीय लमते च माम् ॥ ४२ ॥
यतोऽस्मि निर्गुणं ब्रह्म सगुणेशात्मिकाऽप्यहम् ।
साधको योगयुक्तात्मा यदा योगाव्धिपारगः ॥ ४३ ॥
पक्तेः पुरुषस्यापि भेदं ज्ञात्वा सुनिश्चितम् ।
तक्तकानमवाप्नोति तदाऽविद्या कथञ्चन ॥ ४४ ॥

रूपको धारण करके स्वयं पुरुष बनती हूँ और अपनी शक्ति वनाकर श्रुक्त अनन्द सागरमें मझ होती हूँ। मेरा अधिदेव रूपही मेरी मायासे अधियक रूप प्राप्त होकर प्रत्येक जीविपएड में कूट स्व कहाता है। हे देवतागण ! इसको सत्य जानें ॥३७-३९॥ हे देवगण ! पुनः शरीर-रूपसे मैंही पुरुष देह और स्त्रीदेह धारण करके सृष्टिमें पुरुषधारा और स्त्रीधाराका विस्तार करती हूँ। हे देवगण ! इन धाराओं को स्वय करते समय यथाक म स्त्री पुरुष में लय होती है, पुरुष कूट स्थमें और कूट स्थ ईश्वर में लय होकर मुक्तको ही प्राप्त होता है ॥४०-४२॥ क्यों कि में ही निर्णुण बह्य और मेंही ईश्वर रूपी संगुण ब्रह्य हूँ। जब योग युक्त होकर योग-समुद्रका पारणामी योगी साधक प्रकृति और पुरुषके भेदको निश्चय रूपसे जानकर तत्त्वकानी बनजाताहै तब अविद्या उसको महामोह रूपी

नासज्जियतुमिष्टे तं महामोहमहार्णवे ।

पश्चादनन्यभक्तिं हि विधाय मिय योगवित् ॥ ४६ ॥

जीवन्मुक्तिपदं ज्ञान्तं तत्त्वज्ञो लभते ध्रुवम् ।
आत्मज्ञानं विद्युद्धश्च तदाऽसावधिगच्छिति ॥ ४६ ॥
स्यात्तत्वज्ञानमेवालमात्मज्ञानस्य कारणम् ।
ज्ञानी मद्गक्त एवतामवस्यां देवदुर्लभाम् ॥ ४७ ॥
सर्वथा सर्वदा देवा लव्धुमिष्टे न संज्ञयः ।

त्रिगुणात्मकभक्ता मे आर्त्ता जिज्ञासवस्तथा ॥ ४८ ॥

अर्थार्थिनः सुपर्वाणः ! परमानन्दिचन्मयम् ।
स्त्रक्षं ज्ञवनुवन्तीह् नैव ज्ञातुं यथार्थतः ॥ ४९ ॥

सत्त्रक्ष्पानुमानं ते कृत्वाऽज्ञात्वा यथार्थतः ।
मां वदन्ति निमित्ताख्यां जगत्कत्रीं कुलालवत् ॥ ५० ॥

स्यूल एव प्रसक्तेषां वृद्धिभूत्वाथं गव्तिता ।
आनन्दाभासमेवषा ध्रुवम्मेऽनुभवेत् स्वतः ॥ ५१ ॥

आनन्दाभासमेवषा ध्रुवम्मेऽनुभवेत् स्वतः ॥ ५१ ॥

महासमुद्रमें किसी प्रकार डुवा नहीं सक्ती।उसके अनन्तर मुक्तमें अनन्यभिक्त करके तत्त्वज्ञानी योगी शान्तियुक्त जीवन्मुक्तपद्वीको ,निश्चय प्राप्त करलेता है। तव वह शुद्ध आत्मज्ञानको प्राप्त करता है। ए३-४६॥ तत्त्वज्ञानही आत्मज्ञानका कारण है। मेरा ज्ञानी भक्तही इन देव-दुर्छभ दशाओंको सर्वथा सब कालोंमें प्राप्त करसका है, इसमें सन्देह नहीं है। हे देवतागण! मेरे त्रिगुणात्मक भक्त आर्च जिज्ञासु अर्थार्थांगण मेरे परम आनन्दमय चिन्मय खरूपको ठीक ठीक जान नहीं सकते हैं। ॥४७-४६॥वे मेरे रूपका अनुमान करके यथार्थ नहीं जानकर मुक्ते घड़ेके साथ कुम्हारके उदाहर एके समान जगत्की निमित्तकारण बताते हैं। ॥४०॥स्थूलमें ही उनकी बुद्धि फंसकर गर्वित होकर मेरे आभास आन्

स्यूलायाः प्रकृतेश्चेव परमाण्वादिकां ममें ।
स्तां नित्यां विदित्वाथ ते स्यूले रूप एवं में ।।
स्त्रं ध्येयं वे स्थिरीकृत्य मदुपास्ति प्रकृविते ।
अज्ञातेऽपि यथातथ्यं मत्स्वरूपे दिवौकसः ! ॥ ५३ ॥
सर्वशिक्तिविशिष्टां मां विदित्वा दृद्धभक्तितः ।
स्त्रवासनानुरूपं हि फलमासाद्यन्ति ते ॥ ५४ ॥
अस्यापेव द्शायाश्च मद्भक्त्वाऽनन्ययाऽन्त्रिताः ।
ऊर्द्ध्वं गच्छन्ति मद्भक्ता षष्टलोकाविध ध्रुवम् ॥ ५५ ॥
तत्र मे सगुणे रूपैः सहैव शाञ्चतीः समाः ।
प्राप्य सालोक्य-सामीप्य-सारूप्यात्मद्शात्रयम् ॥ ५६ ॥
निमज्जन्तोऽवितिष्ठन्ते परमानन्दसागरे ।
विश्चतस्ते ततो देवाः ! शक्ति मे देवदुर्लभाम् ॥ ५७ ॥
मिद्रभूतिसमायुक्ता विश्वकल्याणहेतवे ।
जन्मानन्तेषु केन्द्रेषु ते गृह्णन्ति महीतले ॥ ५८ ॥

नन्द्का स्वतः श्रनुभव निश्चय करने लगती है ॥५१॥ मेरी स्थूल प्रकृति की परमाणु आदि सत्ताको भी वे नित्य समस्कर मेरे स्थूल रूपमें ही वे अपना ध्येय खिर करके मेरी उपासना करते हैं। हे देवतागण! उनको मेरे यथार्थ स्वरूपका ज्ञान न होनेपर भी वे मुसे सर्व-शिक्तविशिष्ठ जानकर मुसमें दृद्ध मिक्तिके कारण अपनी श्रपनी वासना के अनुसार ही फलको प्राप्त करते हैं॥ ५२-५४॥ श्रोर इसी दशामें मेरे मक मुसमें अनन्यमिक्तयुक्त हो ऊर्द्ध पष्टलोकतक अवश्य पहुंच जाते हैं॥५५॥ वहां मेरे सगुग्रू क्ष्य साथ सारूप्य, सामीप्य, सालोक्य दशाओं को प्राप्त करके अनन्त कालतक मेरे परमानन्दसागर में निमज्जन करते रहते हैं और हे देवगण! तदनन्तर मेरी देवदुर्लभ श्रिको धारण करके जगत्कल्याणार्थ मेरी विमृतियों से खुक्त श्रीकर प्रिकेश प्रियोगिय श्रानन्त केन्द्रोमें जन्म प्रहण करते

C

ततश्च क्रमशो देवाः ! कैवल्यपद्माप्नुयुः ।
सगुणे युगले रूपे दर्शनं मे प्रकुर्वते ॥ ५० ॥
पूर्व मे ज्ञानिनो भक्ता माश्च मत्प्रकृति ततः ।
ते मय्येवानुपञ्चन्ति पृथक्त्वेन मुरोत्तमाः ! ॥ ६० ॥
निष्कामां मत्पराभक्ति प्राप्नुवन्तस्ततो मिय ।
इत्थं तन्मयतां यान्ति नृनं कल्याणवाहिनीम् ॥ ६० ॥
यथा सन्त्रींत्तमे देवाः ! दाम्पत्यप्रेमसागरे ।
निमज्जन्तौ च यच्छन्तो पृणतां दम्पती मिथः ॥ ६० ॥
हेत् स्यातां मिथो मुक्तेर्भावमद्वैतमागतौ ।
अनन्यभ्रेमसंयुक्ता ज्ञानिभक्तास्तथेव मे ॥ ६३ ॥
आत्मानं प्रकृति मत्वा ज्ञात्वा मां पुरुषं तथा ।
पूर्व ते मे निमज्जन्ते परमानन्दसागरे ॥६४॥
मां संस्थाप्य प्रपद्यन्त अद्वैतत्वं ततो मिथ ।
गृढं भक्तिरहस्यं मे श्रूयतां निर्ज्ञराः ! पुनः ॥ ६० ॥

उसके बाद हे देवगण! क्रमशः कैवल्य पदको प्राप्त कर लेते हैं और मेरे ज्ञानी सक्त प्रथम मेरे युगल सगुणक्रप में मुक्तको दर्शन करते हैं तब वे मुक्त में ही मेरी प्रकृति श्रौर मुक्तको श्रलग अलग देखते हैं. तदनन्तर मुक्तमें निष्काम परामक्तिको प्राप्त करके इस प्रकारसे मुक्तमें कल्याणदायिनी तन्मयताको श्रवश्य प्राप्त करते हैं॥१८-६१॥ हे देवतागण! जिस प्रकार सर्वोत्तम दाम्पल्यप्रेम-सागरमें निमग्न पति श्रौर स्त्री एक दूसरे को पूर्णता प्रदान करते हुए श्रह्तैत भाव-को प्राप्त होकर एक दूसरेकी मुक्तिका कारण हो जाते हैं: उसी प्रकार मेरे ज्ञानी भक्त मुक्तमें अनन्यप्रेमयुक्त होकर पहले श्रपनेको प्रकृति वनाकर और मुक्तको पुरुप समसकर परमानन्दसागरमें निमग्न होते और अन्तमें मुक्तमें श्रह्तैतभाव स्थापित करके मुक्तको प्राप्त होते हैं। हे देवतागण! मेरी मिक्तका गूढ़ रहस्य और सुनिये ॥६२-६५॥ दाम्पत्यप्रेमपाथोधौ पूर्व श्रेष्ठे निमग्नयोः ।
दम्पत्योर्दि यथा जाया पुरुषत्वं मपद्यते ॥ ६६ ॥
पतिश्च ब्रह्मसायुज्यं देवाः ! माप्नोत्यसंशयम् ।
प्रथमायामवस्थायां ज्ञानिमक्तास्तथेव मे ॥ ६७ ॥
स्वत्वं मत्पकृतौ लीनं कुर्वते सर्वधा मुराः ! ।
ततो मत्पकृतौ लीनास्त्यक्तस्वत्वाः मुखावहाः ॥ ६८ ॥
आध्यात्मिकैर्मया सार्द्धं ते शृङ्गारैः समान्वताः ।
परमानन्दमन्दोहानुभवं किल कुर्वते ॥ ६९ ॥
मत्पकृत्या सहैवान्ते सन्निवित्य स्वयं मिये ।
मामेवैते प्रपद्यन्ते प्राभक्तिपरायणाः ॥ ७० ॥
एतामेव दशां नाम्ना केवल्यं श्रुतयो जगुः ।
एपैव मे पराकाष्टा पराभक्तिरहाहृता ॥ ७१ ॥
आत्मज्ञानस्य वोद्ध्व्यमेत्वेवान्तिमं फलम् ।
विश्वीभक्तिर्यदा देवाः ! मद्धक्ता अधिकारिणः ॥ ७२ ॥

जिस प्रकार उत्तम दाम्पर्यप्रेमसागरमें निमन्न दम्पतीमें से प्रथम स्त्री पुरुषभावको प्राप्त करती है और पुरुष निस्सन्देह ब्रह्मसायुज्यको प्राप्त करता है उसी प्रकार हे देवतागण ! मेरे ज्ञानी भक्त पहली दशा में श्रपनेको मेरी प्रकृति में सर्व्वथा लय करते हैं श्रीर मेरी प्रकृति में लय होकर अपना स्वत्व छोड़कर सुखी होते हुए वे मेरे साथ अध्यात्म-श्रद्धारसे युक्त होकर मेरे परमानन्दसागरका श्रनुभव करते हैं और श्रन्त में वे पराभक्तिपरायण मेरी प्रकृति सहित मुक्तमें स्वयं मिलकर मुक्तकोही प्राप्त होते हैं ॥ ६६-७० ॥ इसीदशाको वेदोंने कैनवल्य करके वर्णन किया है। यही मेरी पराभक्तिकी पराकाष्ट्राहै और यही श्रात्माज्ञानका चरम फल जानना चाहिये। हे देवगण मेरे मक्तगण जब वैधी भक्तिके श्रिवकारी होते हैं तब मुक्ते गुरुक्तपसे प्राप्त करके उन-

लब्ध्वा मां गुरुक्षेण तदाझानशवर्तिनः ।
नवधा सम्विभक्तामु श्रवणादिषु भक्तिषु ॥ ७३ ॥
रता नित्यमसत्कर्म्भ त्यक्तुं सत्कर्त्तुमुद्यताः ।
धर्म्भाधर्म्भभेद्श्च श्रुत्वा पृज्यगुरोर्मुखात ॥ ७४ ॥
सर्वदाऽधर्म्भमुत्स्रण्टुं धर्म्म पालियतुं तथा ।
जायन्ते तत्परा भूयस्तदा नाधः पतन्ति ते ॥ ७५ ॥
द्वारं तेभ्योऽवरुदं स्यानस्क्रमेतलोकयोः ।
लभन्ते ते तदा भृयो भूयः स्वर्गमुखं मृख्य ॥ ७६ ॥
धर्म्भानुष्ठानतो भक्ता यदा स्युविमलाशयाः ।
तप अग्रं चोग्रदानं कुर्वन्तोऽप्युग्रमध्वरम् ॥ ७७ ॥
मय्येव केवलं भक्ति-युक्तास्तिष्ठन्त आसते ।
मत्पराश्चावतिष्ठन्ते त्यक्तलोकिकवासनाः ॥ ७८ ॥
तापसा अग्रकर्म्भाणो भक्ता एविन्वधा मम ।
स्वतपोभक्तिमावल्याललोकमासाद्य सप्तमम् ॥ ७९ ॥

की आक्षाके श्रधीन रहकर श्रवण की र्त्तन वन्दनादि नवधा भक्तिमें रत होकर असत् कर्मका नित्य त्यागकरते हुए सदा सत्कर्म अनुष्ठानमें प्रवृत्त होते हैं श्रीर परमपूज्य गुरुके मुखकमलसे धर्म और श्रधर्मका भेद सुनकर सदा अधर्मके त्याग और धर्मके पालन करनेमें तत्पर होते हैं तब वे पुनः अधःपतित नहीं होते ॥ ७१-७५ ॥ उनके लिये प्रेतलोक और नरकलोकका द्वार बन्द होजाता है श्रीर तब वे वारवार स्वर्गसुखको श्रनायास प्राप्त करते रहते हैं ॥ ७६ ॥ हे देवगण ! जब भक्तोंका चित्त धर्मांचरणके द्वारा मलरहित हो जाता है श्रीर वे उत्रदान उत्रतप श्रीर उत्र यागयज्ञादिक करते हुए भी केवल मुक्तहीमें भक्तियुक्त होकर लोकिक वासनाश्रों से अपने श्रन्तःकरणको रहित करके मत्परायण होते हैं, ऐसे उत्रकर्मा मेरे तपस्त्री भक्तगण श्रपने तप श्रीर भक्तिके प्रभावसे सप्तमलोक परानन्दानुभूतिश्च कुर्वाणा नितरामिमे ।

यस्मान्न पुनराद्यत्तिर्लभनते तत्पदं धुराः ! ॥ ८० ॥

सूर्य्यमण्डलमुद्भिद्य युञ्जते मामसंशयम् ।

दुञ्छेदं गद्दनश्चास्ते निर्जराः ! कर्म्यन्यनम् ॥ ८१ ॥

शानिनो योगनिष्णाता मद्गक्ता एव केवलम् ।

शिमं ज्ञानासिना छित्त्वा तन्मोक्षं माप्तुमीशते ॥ ८२ ॥

दुर्दमा कर्म्मणः शक्तिस्विधाऽऽवश्चाति माणिनः ।

तत्प्रकारत्रयं नृनं देवाः ! वेदेषु वर्त्तते ॥ ८३ ॥

ख्यातं संश्चितमारव्धिक्रयमाणाभिधेनेनु ।

यत्स्रणात्संस्तावादो जीवैजिनित्तमाप्यते ॥ ८४ ॥

तावन्तं कालमारभ्य संस्कारा जैवकर्मणः ।

यावन्तः सम्मगृह्यन्ते सश्चितं कर्म्म ताञ्जगुः ॥ ८८ ॥

ये फलोन्युखसंस्कारा जात्यायुभौगरूपकम् ।

तथा जीवमकृत्यादि फलं दातुं मुदुर्मुद्वः ॥ ८६ ॥

तथा जीवमकृत्यादि फलं दातुं मुदुर्मुद्वः ॥ ८६ ॥

में पहुंचकर परमानन्द्का श्रमुभव निरन्तर करते हुए अपुनरावृत्तिपद को प्राप्त करते हैं ॥ ७७-८०॥ वे निःसंदेह स्य्यमण्डल-भेदनपूर्वक मुभमें युक्त हो जाते हैं। हे देवतागण ! कर्म्मवन्थन गहन और दुश्लेंघ हे ॥=१॥ केवल योगनिप्णात मेरे जानी भक्तगणही उसको ज्ञानकृपाण से शीघ्र छेदन करके मुक्तिपद को प्राप्त करसक्ते हैं॥=२॥ कर्मकी दुईमनीय शक्ति तीन प्रकारसे जीवोंको श्रावद्ध करती है, उन प्रकारोंका नाम वेदों में ही हे देवतागण ! सञ्चित, प्रारव्ध, और क्रियमाण नामसे ख्यात है। संसारमें प्रथम जीवोंको जीवत्वप्राप्ति जव से हुई हे तबसे जिन जैवकम्मोंका संस्कार उन्होंने संग्रह किया है वे सब संचित कहाते हैं ॥ ८३-६५ ॥ जो फलोन्मुख संस्कार जाति श्रायु भोग श्रोर जीवप्रकृति श्राद्धि फल वार्यार देनेके लिये जनयन्ते वपुः स्यूलं तान प्रारव्धं प्रचक्षते ।
स्यूलदेहान्त्रिता जीवा नैजीं जैवीं हि वासनाम् ॥ ८७ ॥
मन्तृप्त्या सफलां कर्जुं नृतनं कर्म्म कुर्वते ।
तत्त्वज्ञानिविनिष्णातैः कियमाणं तदुच्यते ॥ ८८ ॥
संस्कारैः क्रियमाणेस्तैः सिञ्चते परिणम्यते ।
क्रियमाणोऽपि संस्कारोऽत्यन्तमुग्रः कदाचन ॥ ८९ ॥
युष्मदादेश्वतो देवाः 'प्रारव्धीभ्य सत्त्वरम् ।
सद्य एव फलं मृते नास्ति कोऽप्यत्र संशयः ॥ ९० ॥
द्यादृष्टिञ्च मे लब्ध्वा मद्रक्तास्तत्त्वचिन्तकाः ।
योगयुज्जानचेतस्का मत्सेवायां परायणाः ॥ ९१ ॥
अदृष्टं दृष्टसंस्कारे दृष्ट्यादृष्टसंत्रके ।
परिवर्त्तये सुपर्वाणः ! गतिं प्रारव्धकर्म्मणः ॥ ९२ ॥
परिवर्त्तयेतुं नृनं क्षमन्ते खलु साधकाः ।
किन्तु साध्यं न सर्व्वेषामेत्रत् कार्य्यमलौकिकम् ॥ ९३ ॥
सिन्त मे ये परा मक्ताः कृपादृष्टेर्ममैव ते ।

स्थूल शरीर उत्पन्न करता है वह प्रारम्ध कहाता है और जीव स्थूल शरीरसे युक्त होकर अपनी जैवी वासनाकी तृष्तिके लिये जो नवीन कर्म करता है तत्त्वज्ञानी उसको क्रियमाण कहते हैं ॥ ८६-८८॥ क्रियमाण संस्कार सञ्चितमें परिणत होते हैं और है देवतागण ! कभी अति उप्र क्रियमाण संस्कार तुमलोगोंकी त्राज्ञासे प्रारम्ध्युक्तभी होकर सद्यः फल उत्पन्न करते हैं, इसमें कोई सन्देह नहीं ॥८६-६०॥ मेरे तत्त्वचिन्तक योगी साधक भक्तगण भी मेरी कृपासे मत्सेवापरायण होकर अदृष्ट संस्कारको हुए संस्कारमें और इष्ट संस्कारको अदृष्ट संस्कारमें परिवर्तन करके प्रारम्ध कर्माकी गतिमेंभी । परिवर्तन कर सकते हैं। परन्तु हे देवतागण ! यह अलौकिक कार्य सबके करने योग्य नहीं है ॥ ६१-६३॥ मेरे परम भक्तगण मेरीही

कर्तुमेनिम्वयं कर्म्म शक्नुवन्तीह केवलम् ॥ ९४ ॥
उक्तकर्मन्त्रयस्येव फलं जीवगणीरिह ।
अवज्यमेव भोक्तव्यं कस्तद्वार्यितुं क्षमः ॥ ९५ ॥
एपा प्रतिक्षणं देवाः ! कर्म्मनिविध्यवागुरा ।
वभ्रन्त्यास्तेऽखिलाञ्जीवान् युप्पान् देत्यांक्चमानवान् ॥९६॥
ज्ञानिभक्तगणा एव केवलं मामका अहो ।
तत्त्वज्ञानासिना छित्त्वा कर्म्मरज्जुत्रयं दृद्म् ॥ ९७ ॥
मिश्चताद्यभियं क्षिपं विमुच्यन्ते त्रितापतः ।
क्रियमाणाभियं कर्म्म कर्म्मयज्ञस्य पावके ॥ ९८ ॥
आहुतिर्कायते देवाः ! निःशेषं नात्र संशयः ।
तथैवोपासनायज्ञ-वहो पारव्यसंस्कृतिः ॥ ९९ ॥
मत्त्वा छुद्धाऽपनोद्याद्य भक्ततापत्रयं हृद्यत् ।
परमानन्दसन्दोह-पदा सम्पद्यते ध्रुवम् ॥ १०० ॥
ज्ञानयज्ञाग्नितेजोभिः सिश्चताः कर्म्मराशयः ।
मस्पीभवन्ति भो देवाः ! पूर्णास्त्र्णमन्नेपतः ॥ १०१ ॥

रापासे पेसा कर्मकरनेमें केवल समर्थ होसकते हैं ॥ ९४॥ उक्त तीनों प्रकारके कर्म्मकाही फल जीवको अवश्य मोगना होता है उसको कौन हटा सकता है॥६५॥ हे देवगण ! यह तीनों प्रकारकी कर्मरज्ज प्रतिज्ञण आपलोग, दानव तथा मनुष्य, सब जीवोंको बांधे रहती है ॥ ६६ ॥ केवल मेरे ज्ञानी मक्तगणही इन तीनों सिश्चित आदि दढ़ कर्म्मरज्जुओंको मेरे तत्त्वज्ञानरूप कृपाणसे काटकर शीव्र वितापसुकत हो जाते हैं । हे देवगण ! कर्म्मयज्ञकी अग्निमें क्रियमाणकर्म्म निःशेष अहति होजाते हैं इसमें संदेह नहीं; उसी तरह उपासनायज्ञकी अग्निमें प्रारम्धसंस्कार परिश्चद्ध होकर मेरे भक्तका विताप एकाएक शीव्र दूर करके निश्चय ही परमानन्दप्रद हो जाते हैं ॥ ६७-२००॥ और हे देवगण ! क्षानयक्ररूप अग्निके तेज से सम्पूर्ण सञ्चित कर्मराशि शीव्र

निष्कामाः कर्मयोगेन ज्ञानिभक्तगणा मम ।

क्रियमाणाभियं कर्म्म विजयन्ते गुर्पभाः ! ॥ १०२ ॥

तत्त्वज्ञानपर्णत्वं सम्प्राप्य ज्ञानिनो यदा ।

लभन्ते ब्रह्मसायुज्यं सिश्चताख्यः स्वयं तदा ॥ १०३ ॥

कम्मीयस्तान्विद्याय ब्रह्माण्डपकृति श्रयेत ।

अनन्यभेमसञ्जुष्टा ज्ञानिभक्तास्तदा माये ॥ १०४ ॥

आस्वादयन्तः परमानन्दसन्दोहसन्तितम् ।

विजयन्ते दुतं देवाः ! प्रारव्धं कर्म्म निविचतम् ॥ १०५ ॥

इत्यं मे ज्ञानिनो भक्ताः शरीरे सत्यपि स्थिरे ।

बुद्धीन्द्रियमनोवाग्मिम्लीना ज्ञानयोगतः ॥ १०६ ॥

जीवन्मुक्तिपदं देवाः ! लभन्ते देवदुर्लभम् ।

वारिविन्दुर्यथा नूनमतलस्पर्शसागरे ॥ १०७ ॥

आकाशात्पतितो भूत्वा तद्गभें सम्प्रलीयते ।

शरीरान्ते तथवते जीवन्मुक्ता हि साधवः ॥ १०८ ॥

निःशेष भस्मीभूत हो जाती हैं॥ १०१॥ हे देवतागण ! कर्मयोग के द्वारा निष्काम होकर मेरे ज्ञानी भक्तगण क्रियमाण कर्मको जय कर लेते हैं॥ १०२॥ श्रीर तत्त्वज्ञानकी पूर्णता प्राप्त करके जव ने व्रह्मसागुज्यको प्राप्त करतेहैं तो श्रापही सिश्चित कर्मसमूह उनको छोड़- कर ब्रह्माएडप्रकृतिको शीघ्र श्राश्रय करते हैं। उस समय हे देवगण! ज्ञानी मक्त मुक्तमें अनन्य प्रेमगुक्त होकर परमानन्दसमृह का आस्वादन करते हुए शीघ्र ही प्रारच्ध्य कर्म को निश्चय ही जय कर लेते हैं॥ १०३-१०५॥ हे देवतागण! इस प्रकारसे मेरे श्रानी भक्त शरीर रहते हुए भी बुद्धि, इन्द्रिय, मन और वाणीसे ज्ञानयोग के द्वारा मुक्तमें लीन होकर जीवन्मुक्तिकपी देवदुर्लभ पदवीको प्राप्त करलेते हैं श्रीर वे जीवन्मुक्त साधु ज्ञानके द्वारा श्रीतपाप होकर

मय्येव प्रविलीयन्से ज्ञानिर्धृतकल्मपाः ।

कर्मावलम्बनेनैव विमुक्तेः कर्मावन्थनात् ॥ १०९ ॥

य आस्ते सुगमोपायः पुरो वो वर्णितश्च यः ।

तस्यास्ति प्रथमं द्वारं सदाचारः सुरोत्तमाः !॥ ११० ॥

स्थलं देहश्च मद्रक्ताः सदाचारस्य सेवया ।

पुनन्तो वर्द्धयन्ते हि गुणम्ब सास्त्रिकं त्वलम् ॥१११॥

यथाधिकारं धर्म्भस्य विशेषस्याऽथ सेवया ।

चित्तं सत्त्वमयं कर्त्तुं क्षमन्ते धौतकल्मपाः ॥ ११२ ॥

ततो भवन्ति मे भक्तास्तत्त्वज्ञानाधिकारिणः ।

अहमेवं त्निजान भक्तान् पुनन्ती क्रमशोऽमराः !॥११३॥

अध्यत्मिकेक्तवाऽऽकर्षामि तांच्च स्वाभिमुखं स्वतः ।

मत्सनातनधर्मस्यं या शक्तिरूर्व्ध्वगामिनी ॥ ११४ ॥

भक्तान्मन्निकटं नेतुं साहाय्यं विद्धाति सा ।

मत्परायणचेतस्कैः स्वधर्मपत्रवणरतः ॥ ११५ ॥

शरीरान्तमें आकाशपितत वारिविन्दुके अतलस्पर्श समुद्रगर्भमें गिरने के समान मुम्ममें मिल जाते हैं। हे देवतागण! कम्मके अवलम्वनसे कम्मके वन्धनसे मुक्त होने का जो सुगम उपाय है जिसका वर्णन आपलोगों के सामने किया था, सदाचार उसका प्रथम द्वार है ॥१०६-११०॥ सदाचारके पालनसे मेरे भक्त स्थूल शरीरको पवित्र करके सत्त्वगुण की वृद्धि भलीभांति करते हैं ॥१११॥ तदनन्तर अपने अपने अधिकारके अनुसार विशेष धर्मोंके पालन द्वारा विधृतकलम् होकर अन्तः करणको सत्त्वगुणमय वनानेमें समर्थ होते हैं ॥ ११२॥ उसके अनन्तर मेरे भक्त तत्त्वज्ञानके अधिकारी वनते हैं । इस प्रकारसे में अपने भक्तोंको क्रमशः पवित्र करती हुई अपनी अध्यात्मशक्ति उनको अपनी श्रोर आकृष्ट करती हुँ और सनातनधर्मकी कर्ज वगामिनी शक्ति उनको मेरी श्रोर पहुंचानेमें सहायता करती है, इसकारण हे देवतागण! आपलोग स्वधम्मांनुरत और मत्परायण-

भूयतां येन मुक्तिः स्याट्युष्माकं कर्म्मवन्धनात् ।
तत्त्रज्ञानाप्तये पूर्व मद्गक्ता ननु कुर्वते ॥ ११६ ॥
विवेकेनैव तत्त्वानां प्रकृतेः परिदर्शनम ।
विस्मयावसरो नास्ति कोऽप्यत्रादितिनन्दनाः ! ॥ ११७ ॥
प्रकृतेर्मे किलाङ्गानि चतुर्विज्ञतिरासते ।
तत्त्वानि तानि कथ्यन्ते शास्त्रेषु त्रिदिवौकयः ! ॥ ११८ ॥
क्षित्यप्तेजोपरुद्व्योपनामकं भूतपश्चकम ।
अस्त्यपश्चीकृतं सृक्ष्मं स्यृत्लं पश्चीकृतश्च तत् ॥ ११९ ॥
दक्षपैवं सुपर्वाणः ! भूतग्रामः प्रकीत्यते ।
मम त्रेगुण्यपय्याञ्च प्रकृतेः प्राकृतस्य नु ॥ १६० ॥
साहाय्यात्परिणामस्य भूतानां पश्चकात्सुराः ! ॥
पश्च ज्ञानिन्द्रयाण्यवं पश्चकम्मोन्द्रियाण्यहो ॥ १२२ ॥
मादुर्भवन्त्यम्नयेविमिन्द्रियाणि द्वीव तु ।
तथान्तःकरणस्यापि चतुर्भेद्युतान्यहो ॥ १२२ ॥
स्यूल्यकृत्वस्माणि भूतानि व्याहृतानि दिवीकसः !।

चित्त वनो जिससे आपलोगोंकी कर्मवन्धनसे मुक्ति होगी।
तत्त्वक्षानको प्राप्त करनेके लिये सबसे प्रथम मेरे भक्तगण तत्त्वविचार
द्वारा मेरी प्रकृतिका दर्शन किया करते हैं। हे देवतागण ! इसमें
श्राश्चर्यका कोई अवसर नहीं है ॥ १९३-१९७ ॥ हे देवगण ! मेरी
प्रकृति के चौबीस ही श्रङ्ग हैं वे शास्त्रों में तत्त्व कहलाते हैं ॥१९=॥
चिति. श्रप् . तेज. मरुत् श्रौर आकाश. ये पांच श्रपञ्चीकृत सूदमभूत
हैं. इनके पंचीकरणसे पंचीकृत स्थूलभूत वनते हैं॥१९॥ हे देवगण !
यही दशिवध भूत कहाते हैं। मेरी त्रिगुणमथी प्रकृतिके स्वाभाविक
परिणामकी सहायतासे पंचभृतोंके द्वारा पांच कम्मेन्द्रिय और पांच
शानेन्द्रिय प्रकट होते हैं. इस प्रकारसे येही दशिवध इन्द्रियां कहाती
हैं। हे देवगण ! स्थूलम्दमभूत, पंचकानेन्द्रिय पंच कम्मेन्द्रिय और

ज्ञानकर्मोन्द्रियाण्येवं मिलित्वा निस्तिलानि वै ॥ १२३ ॥
चतुर्विश्चितितत्त्वानि जायन्तेऽदितिनन्दनाः !
पूर्णं ज्ञानश्च तत्त्वानां सर्वथा स्याच्छिवपदम् ॥ १२४ ॥
आस्तेऽलमन्तःकरण-चतुष्टय इह स्वतः ।
चित्तस्य मनसा सार्द्धं सम्बन्धः प्रवलो महान् ॥ १२५ ॥
तथाऽहङ्कारसम्बन्धः सार्द्धं बुद्धचैव विद्यते ।
आद्या मे प्रकृतिर्मिन्ना विद्याऽविद्यास्वरूपतः ॥ १२६ ॥
मनस्येवास्ति भो देवाः ! अविद्यानिलयस्तयोः ।
आविर्मवेत्तया विद्या बुद्धावेव न संश्चयः ॥ १२७ ॥
आविर्मवेत्तया विद्या बुद्धावेव न संश्चयः ॥ १२७ ॥
आविद्यामोहिता अस्माज्जीवाः संसारजालके ।
मनोनिष्ठाः प्रसज्जन्ते दृढं पीयूपपायिनः ! ॥ १२८ ॥
विद्यासाहाय्यतो नूनं मद्भक्ता बुद्धिसेविताः ।
जीदमस्वर्यदाऽविद्या जनयेत्स्वप्रमावेतः ।
चिज्जद्यन्येमतद्धि वपुः कारणमुच्यते ॥ १३० ॥

अन्तःकरणचतुष्ठ, ये सव मिलकर चौवीस तत्त्व होते हैं, इनका क्षान सर्वथा मङ्गलकर है ॥१२०-१२४॥ अन्तःकरणचतुष्ट्यमें से चित्तका अत्यन्त प्रवल सम्बन्ध मनके साथ और अहङ्कारका सम्बन्ध वुद्धिके ही साथ खतः है। हे देवगण ! मेरी आद्या प्रकृतिके जो विद्या और अविद्याक्तपसे दो मेद हैं उनमें से अविद्याका निलय मनमें ही है और विद्याका अविभाव बुद्धिमें ही हुआ करता है, इसमें संदेह नहीं ॥१२५-१२७॥ इसीकारण हे देवतागण ! अविद्यामोहित जीवगण मनके अधीन रहकर संसारजालमें अत्यन्त फंसे रहते हैं ॥१२८॥ और मेरे भक्तगण बुद्धिसेवित होकर विद्याकी सहायतासे अनेक अन्ययों से दृढ़ कम्भवन्धनसे अवश्य सुक्त हो जाते हैं ॥१२६॥ जीव-प्रसदिनी अविद्या जब अपने प्रभावसे चिज्जदमन्ध्य उत्पन्न करती है

स्यूलैक्च पञ्चिभभूतैः स्यूलं निर्मीयते वपुः।
पिरिक्षिष्टेस्तस्यजातैः मृक्ष्मो देदः प्रजायते ॥ १३१॥
एतदेहत्रयस्यैव देवाः ! आवरणान्मम ।
स्वरूपं न प्रकाशेत शुद्धं निसमिप स्वयम् ॥ १३२॥
एतदेवास्ति वेदेषु वर्णितञ्च क्वचित्कचित ।
पञ्चकोंपाभिधानेन देवाः ! आवरणं नतु ॥ १३३॥
पञ्चभ्यः स्यूलभूतेभ्यः कोषो ह्यन्नमयो भवेत ।
कोपादन्नमयादेव स्थूलमुत्पद्यते वपुः ॥ १३४॥
केवलोऽन्नमयः कोषः पतेन्मृत्युक्षणे मुराः ! ।
कोषस्यान्नमयस्यैव निरीक्ष्य परिवर्त्तनम् ॥ १३५॥
अज्ञास्तं जीववर्गस्य मृत्युमाहुर्विनाशकम् ।
पञ्चकम्मेन्द्रियः सार्द्धं कोपः प्राणमयो भवेत् ।
असावेव सुपर्वाणः ! कोषः प्राणमयो महान् ॥ १३७॥
युष्माकं खलु लोकस्य सम्बन्धं मृत्युलोकतः ।

वही कारणशरीर कहाता है ॥ १३० ॥ पंच स्थूलभूतका स्थूलशरीर निर्मित है और वाकी सव तस्त्रोंसे सूच्म शरीर उत्पन्न होता है ॥१३६॥ इन्हीं तीन शरीरोंके आवरणसे हे देवगण! मेरे शुद्ध नित्य स्वरूपका भी प्रकाश स्वयंनहीं होता ॥१३२॥ इन्हीं श्रावरणोंकों वेदोंने कहीं कहीं पञ्चकोष करके भी हे देवगण! वर्णन किया है ॥१३३ ॥ पञ्च स्थूलभूतोंसे अन्नमय कोप उत्पन्न होता है, अन्नमयकोषसेही स्थूलशरीर वनता है ॥१३४॥ हे देवगण! मृत्युकालमें केवल अन्नमयकोषकाही पतन होता है और अन्नमय कोपकेही परिवर्चनको देखकर, उसको अन्नानीलोग जीवनाशकारी मृत्यु कहते हैं। मेरी सूच्म शक्तिक्पी पञ्च प्राण श्रीर पंच कर्मेन्द्रियां मिलकर प्राणमय कोष वनता है। यही महान प्राणमय कोष हे देवतागण! तुम्हारे सूच्मलोक और

अवस्थापयते नृनं ह्योहिं स्थूलसूक्ष्मयोः ॥ १३८ ॥

मिलिता मनसा सार्द्ध पश्च ज्ञानेन्द्रियाण्यहो ।

नाम्ना मनोमयं कोषं जनयन्तेतरां सुराः ! ॥ १३९ ॥

स्याद्विज्ञानमयः कोषो बुद्धिर्ज्ञानेन्द्रियैः समम् ।

देवाः ! मनोमयः कोषः कोषः माणमयस्तथा ॥ १४० ॥

विज्ञानमयकोषोऽपि सम्भूयतत्र्यं सह ।

श्ररिरं प्राणिनां सूक्ष्मं समुत्पाद्यतेतराम् ॥ १४१ ॥

श्ररिरं प्राणिनां सूक्ष्मं समुत्पाद्यतेतराम् ॥ १४१ ॥

श्रिरं स्रक्ष्ममेनाहो द्शामेत्यातिनाहिकीम् ।

अधिलोकान्तरं सर्व्व शक्नुयाद्भ्रमितुं सुराः ! ॥ १४२ ॥

कारणाख्यवपुर्भूताऽविद्यायां नन्वनस्थितः ।

प्रियमोद्रममोदैर्हि भावरोभिः समन्तितः ॥ १४३ ॥

आत्मस्त्रक्ष्यावरकोःदेवाः ! मिलनसत्त्वकः ।

नाम्नाऽऽनन्द्मयः कोषः कथ्यते वेद्पारगैः ॥ १४४ ॥

एतद्वास्ति जीवानां शरीरं कारणं ध्रुवम् ।

चतुर्विश्चतितत्त्वानामयं हेतुर्यतोऽस्त्यहो ॥ १४५ ॥

स्थूल मृत्युलोक का सम्बन्ध स्थापन करता है। हे देवगण ! मन श्रीर पांचों ज्ञानेन्द्रिय मिलकर मनोमय कोष वनाते हैं॥ १३५-१३९॥ पाचों ज्ञानेन्द्रिय और बुद्धि मिलकर विज्ञानमय कोष कहाता है। हे देवगण ! प्राणमय मनोमय और विज्ञानमयकोष, ये तीनों मिलकर प्राणियों का सूच्मशरीर वनता है॥ १४०-१४९॥ हे देवतागण ! सूच्मशरीर ही आतिवाहिक अवस्थाको घारणकरके सब लोकान्तरमें घूमनेका श्रिधकार प्राप्त करता है॥ १४२॥ हे देवगण ! कारणशरीरभूत अविद्यामें स्थित, मिलन सत्त्व, आत्मस्वरूपका अज्ञानरूप और प्रिय मोद और प्रमोद इन भावोंसे युक्त श्रानन्दमय कोष वेदपारगों के द्वारा कहाजाता है॥ १४३-१४४॥ निश्चय जीवोंका यही कारण शरीर है इयोंकि यही चौबीस

अविद्याऽऽत्ररणादेव मत्प्रधानस्त्ररूपयोः ।
स्वरूपं न प्रतीयेत कैश्चिज्जीवगणीरेह ॥ १४६ ॥
प्रतीत्यभाव एवास्ति स्वरूपस्य सुरोत्तमाः ! ।
सर्व्वेषां जीवजातानां कर्म्मवन्थनकारणम् ॥ १४७ ॥
विद्योपास्त्या यदा भक्ता ज्ञानिनो योगिनो मम् ।
मत्प्रकृत्याः स्वरूपं निन्वत्थं तक्त्विचारतः ॥ १४८ ॥
विद्रन्ति नितरां देवाः ! अहं भक्तांश्च तांस्तदा ।
प्रकृत्येव स्वया सार्द्धं सायुज्यं ब्रह्मणो नये ॥ १४९ ॥
तदा मे ज्ञानिभक्तानां कर्म्मवन्धनरज्जवः ।
पावकेरिव सन्द्रम्धा जायन्ते वन्धनेऽक्षमाः ॥ १५० ॥
ज्ञानिनां मम भक्तानां देवाः ! विद्यास्वरूपिणी ।
विमुच्य प्रकृतिस्तेभ्यः कर्म्माणि निर्मालानि वै ॥ १५९ ॥
स्वायत्तानि प्रकृवन्ती भक्तानङ्के च विभ्रती ।
तत्कल्याणकदम्बञ्च विधातुं लीयते मिय ॥ १५२ ॥

तस्वों का कारण है ॥ १४५ ॥ हे देवतागण ! श्रविद्यावरणके कारण मेरी प्रकृति का श्रौर मेरा स्वरूप किसी जीवको प्रतीत नहीं होता, ऐसा न होना हो सब जीवसमूहके कर्मवन्धनका कारण है ॥ १४६-१४७ ॥ परन्तु जब विद्याकी उपासनासे मेरा योगी ज्ञानी भक्त इस प्रकार तत्त्वविचार द्वारा मेरी प्रकृतिका स्वरूप जानजाता है हे देव-गण! तब में अपनी प्रकृति के सहित उन भक्तोंको निरन्तर ब्रह्म-सायुज्य प्राप्त कराती हुँ ॥ १४६-१४६ ॥ मेरे ज्ञानी भक्तके लिये कर्मरज्जु उस समय अग्निसे दग्ध रज्जु के समान बन्धनमें शक्तिहीन हो जाती है ॥ १५० ॥ हे देवगण! विद्याक्तिपणी प्रकृति मेरे ज्ञानी भक्तके सब कर्मोंको उससे जुड़ाकर अपने आयत्त करती हुई भक्तको अपने श्रद्भमें धारण करके भक्तके कल्याणार्थ मुक्तमें विलीन हो जाती

उच्यते ब्रह्मसद्भावो भक्तसम्मेलनं मयि । एतद्रः कथितं देवाः ! ज्ञानिवज्ञानमद्भतम् ॥ १५३॥

इति श्रीशक्तिगीतासूपनिपत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे महादेवी-देव्सम्वादे ज्ञानविज्ञानयोगवर्णनं नाम पष्टोऽध्यायः।

है ॥ १५१-१५२ ॥ भक्तका मुक्तमं मिल जाना ही ब्रह्मसद्भाव कहाता है। हे देवतागण ! इस अद्भुत ज्ञानविज्ञान को आपलोगीसे मैंने कहा है ॥ १५३ ॥

रस प्रकार श्रीशक्तिगीतोपनिषद् के व्रह्मविद्यासम्बन्धी महादेषी-देवसम्बादात्मक योगशास्त्रका व्यानविद्यानयोगवर्णन नीमक पष्ट अध्याय समाप्त दुआ।

## विराड्रूपदर्शनविभूतियोगवर्णनम् ।

## देवाऊचुः॥१॥

सर्व्वज्ञक्त्याश्रये ! देवमातर्मुक्तिविधायिनि ! ।

भवती यत्कृपातो नस्तत्त्वज्ञानमुपादिश्चत् ॥ २ ॥ '
तज्ज्ञानेन जगन्मातिरत्यस्माभिः प्रतीयते ।
साम्प्रतं यद्भवद्रूपं सम्पन्न्यामो वयं शिवे ! ॥ ३ ॥
विद्यतेऽस्मन्मनोभाववेगेनैवानुकाल्पितम् ।
भवद्याप्रसृतञ्च सौभाग्योपस्थितञ्च तत् ॥ ४ ॥
तन्नो मातः ! कृपां कत्वा रूपं तद्दर्शयाधुना ।
परिंमस्ते ज्ञानिनो भक्ता निरीक्ष्य भवतीं मुद्दुः ॥ ५ ॥
जन्मज्जन्ति निमज्जन्ति परमानन्द्रसागरे ।
सार्थकं जन्म कुर्वन्ति कृतकृत्या भवन्ति च ॥ ६ ॥

## देवतागण बोले ॥ १ ॥

हे देवजननी ! हे जीवमुक्तिविधायिनी ! हे सर्व्यक्तिमयी! आपने जो कृपा करके हमको तत्त्वज्ञानका उपदेश दिया॥ २॥ उस ज्ञानसे हमलोगोंको हे जगन्मातः! यही प्रतीत होता है कि इस समय जो हम आपका रूप देखरहे हैं सो हे शिवे! केवल हमारे मनोभावकिएत और आपकी अपार कृपाप्रसूत एवं सौभाग्य से प्राप्त हैं॥ ३-४॥ इस कारण हे मातः! अव वह रूप कृपा करके हमको दिखाइये कि जिसमें आपके ज्ञानीमक्त आपको देखकर परमानन्दसागरमें वारम्वार उन्मज्ञन निम्नजन करते हैं, जन्मको सार्थक करते हैं और कृतकृत्य होते हैं॥ ५-६॥

महादेव्युवाच ॥ ७ ॥ भवद्भक्त्वधिकाराभ्यां प्रसन्नाहं ददामि वः । दिव्यं चर्क्षभमैवैतद्विराइक्ष्यं प्रपत्र्यत ॥ ८ ॥

देवा ऊचुः॥ ९॥

गातर्वयं विस्मयमावहामः

मोदे कदाचिन्नितरां पतामः।

क्षणेऽपरे साध्वसमाश्रयामो
यदेकशक्त्या मकटत्वमेत्य॥ १०॥

त्वं वाङ्मनोबुद्धिभरममेया

मुखं धरन्ती दशसंख्यकाभिः।

अनाद्यनन्ताभिरहो दिशाभिविभासि पूर्णं किल देशस्वम् ॥ ११॥

स्वस्याश्च मन्ये स्वयमेव शक्ते
राद्यन्तशून्यं जनकस्यस्पम्।

गातर्महाकालममुं जनित्वा

सार्द्भ्भ तेनैव विहर्त्तुमुत्का॥ १२॥

महादेवी बोली ॥ ७ ॥

में श्रापकी भक्ति श्रीर आपके अधिकारसे प्रसन्न होकर आपको दिन्य चन्न प्रदान करती हूँ, श्राप मेरे इस विराट् रूपको देखें ॥८॥ देवतागण वोले ॥ ९॥

हे मातः! इम श्रतिचमत्कृत हुए हैं, कभी हम श्रानन्दमें गोता खाते हैं और दूसरे चणमें भयको पाते हैं, वाक् मन बुद्धिसे अतीत आप एक शक्तिकपसे प्रकट होकर अनादि श्रनन्त दश दिशाश्रोंसे पूर्ण देशकपको सुखसे धारण करती हुई शीभती हो। १०-११॥ हे मातः! आपही मानो श्रपनी शक्तिसे श्रादि श्रन्तरहित पितृक्षप इस महाकालको उत्पन्न करके उसीके साथ विहार करनेको प्रवृत्त हुई अनाद्यनन्तं तव देवि ! रूप-द्वयं महाकालसुदेशरूपम् । वाणीमनोबुद्धिवलादतीतं मन्यामहेऽस्तीति विभुस्त्ररूपम् ॥ १३ अनाद्यनन्तौ किल कालदेशौ व्याप्तस्य नूनं प्रतिरोमकूपम् । विराद्शरीरस्य तवैव भान्ति ब्रह्माण्डसङ्घा अमिता महान्तः ॥ १४ ब्रह्माण्डप्रत्येकप्रवन्धमध्ये पञ्याम आत्मानमहो पृथक् पृथक् । दृष्टिर्न सर्वत्र न एति यद्यपि परन्तु यत्रैद संमेति तत्र हि ॥ १५ ॥ व्रह्माण्डसङ्घान्यतमे पुनर्वयं व्रह्माणमीशञ्च हरिञ्च देवान् । सर्गस्थितिमत्यवहारसकान् पृथक् पृथक् तानवलोकयामः ॥ १६ ॥

हो ॥ १२ ॥ हे देवि ! आपके देश और काल दोनों रूपही आदि श्रन्त-रिहत और वाणी मन बुद्धिके वलसे अगोचर और विभु हैं इस बातको हम मानते हैं ॥ १३ ॥ आपके ही अनादि अनन्त देश और अनादि अनन्त कालव्यापी विराद् शरीरके प्रतिरोमकूपमें अग-णित महान ब्रह्माएडसमृह देवीप्यमान होरहे हैं ॥ १४ ॥ अहो ! प्रत्येक ब्रह्माएडके प्रवन्धमें हम अपनेको पृथक् पृथक् रूपसे देख रहे हैं । यद्यपि हमारी दृष्टि सब जगह नहीं पहुंचती हैं :परन्तु जिस ब्रह्माएड-में पहुंचती है वहीं पुनः हम पृथक् पृथक् रूपसे सृष्टि स्थिति और प्रतय कार्यमें आसक्त विधि। हिर हर तथा अपनेको देख रहे

ब्रह्माण्डमेकैकमहो विशालम भूतव्रजानाश्च चतुर्विधानाम् । आच्छादितं खल्विमतैश्च पिण्डैः पञ्याम आञ्चर्य्यमयं विचित्रम् ॥ १७ ॥ ब्रह्माण्डसङ्घेष्विलेषु मातः ! दृष्ट्वा च देवर्षिपितृननेकान् । तथा च नानाविधमर्त्यवर्गान पृथक्तया नञ्चिकताऽस्ति बुद्धिः ॥ १८ ॥ यदा तु सङ्ख्यांतुमहो न शक्यते अनाद्यनन्ते वपुपि स्थितस्तव । त्रह्माण्डसङ्घोऽपि तदास्ति का कथा पिण्डत्रजस्यामितकेन्द्रभाजिनः ॥ १९ ॥ ब्रह्माण्डप्रसेकविभागमध्ये म्य्योग्निचन्द्रात्मकमस्ति मातः !। ं नेत्रत्रयं ने विपलं विशालं त्वं येन दृष्ट्वा हरसि त्रितापम् ॥ २० ॥

हं॥१५-१६॥हम सव, विशाल ब्रह्माएडोंकोही चतुर्विध भ्तसङ्घके अग-णित पिएडोंसे आच्छादित, आश्चर्यमय और विचित्र देखरहे हें॥१७॥ हे मातः! सव ब्रह्माएडोंमें पृथक् पृथक् कपसे ऋषिसमृह पितृसमृह देवतासमृह और नाना प्रकारकी मजुष्यश्लेणियोंको देखकर हमारी बुद्धि चिकत हो रही है॥१८॥ अहो! जव आपके अनादि अनन्त चपुमें स्थित ब्रह्माएडोंकी ही गणना नहीं हो सकती तो अनेक केन्द्र चाले पिएडोंकी गणना कौन कर सकता है॥१९॥ प्रस्थेक ब्रह्माएड-के विभागमें सूर्य्य अग्नि और चन्द्रकपसे हे मातः! आपके विमल और विशास त्रिनेत्र विद्यमान हैं जिनसे देखकर आप (जगत्का)

व्याप्नोति मूर्जा तव चोर्जुवलोक-मधःस्थलोकञ्चरणद्वयन्ते । ब्रह्माण्डसङ्घस्य हि<sub>'</sub>तस्य याव- ' दाकाश्चमास्ते तव कर्णपुञ्जः ॥ २१ ॥ त्वचो हि यावत्पवनं त्वदीया-श्रक्षत्रंजस्तेऽस्ति च यावंदग्नि । यावज्जलं ते रसना रसज्ञा यावात्साति घ्राणसमूह आस्ते ॥ २२ ॥ अतश्च मातस्त्वमनन्तकर्णा ह्यसङ्खयकत्विग्भिरथाद्यताऽसि । अनन्तेनत्राऽभितलोलजिह्वा ़ त्वनन्तनासा स्वत एव आसि ॥ २३ । आनन्त्यहेतोश्च दिशां देशाना-मनन्तपादा त्वमनन्तवादुः। अस्माकमम्ब ! त्वमनन्तरूपां नेत्रावलीगोचरतामुपैषि ॥ २४॥

त्रिताप दूर करती हैं ॥२०॥ आपका मत्तक ऊद्ध्वलोकमें व्याप्त और आपके पदद्वय अधोलोकमें व्याप्त हो रहे हैं । उस ब्रह्माएडसङ्घके आकाशमरमें त्रापका कर्णसमूह है ॥ २१ ॥ वायुमरमें त्वचा, तेजमरमें चच्च, जहां जहां जल है वहां वहां रसका रसना और पृथिवीमरमें नासिका व्याप्त होरही है ॥ २२ ॥ इससे हे मातः! आप खतः ही अनन्त कर्णविशिष्ट, श्रमन्त न्त्वचाविशिष्ट. श्रमन्त नेत्रविशिष्ट, अनन्त रसनाविशिष्ट और अनन्त नासिकाविशिष्ट प्रतीत होती हो ॥ २३ ॥ दशों दिशाओंकी अनन्तता के हेतु हे मातः! आप श्रमन्त पाद अनन्त वाहु और श्रमन्त रूपमें देखने-

विराड्वपुस्ते प्रसमीक्ष्य मातः ! अनन्तमाश्चर्यमयं मनो नः। विमुहाते थीः स्थागिता चं नोऽस्ति सर्व्वेन्द्रियोघः शिथिलायते च ॥ २० ॥ त्वहत्तनेत्रेश्च विलोकयामो ह्यगाधशक्तेर्जगद्मिवके ! ते । नादिन चान्तो न च मध्यमस्ति विद्यो वृयं त्वां धृतशक्तिमङ्घाम् ॥ २६ ॥ सशक्तिशक्तयोर्न च अद्कल्पना भवसहो काऽपि मुधीरसंसदि । तवेव शक्तेश्च विलासमात्रतां विराइवपुस्ते वहते निरन्तरम ॥ २७ ॥ ईक्षामहेऽद्याऽग्विलविञ्वमातः ! यत सिद्धानन्द्रमयस्यरूपात् । केन्द्रात्स्वतो भावमयाद्भवत्या उत्पद्य शक्तिः किल चिन्मयीयम् ॥ २८ ॥

में श्राती हैं॥ २४॥ हे मातः! आपके अनन्त श्रीर आश्चर्यमय विराद् शरीर को देख हमारा मन विमुग्ध और वुद्धि शकित हो रही है तथा सब इन्द्रियां शिथिल होती जाती हैं॥ २५॥ श्रापके दिये हुए दिव्यच्छु द्वारा हम देख रहे हैं कि हे मातः! आपकी अगाध शक्तिका न आदि है न मध्य है और न अन्त है इस कारण आपही शक्तिमती हो ऐसा हम लोग समभते हैं॥ २६॥ शक्ति श्रोर शक्तिमानमें भेद-कल्पना किसी विद्वत्समाजमें असम्भव है, अहो! श्रापका यह विराद् देह आपकी शक्तिकाही विलासमात्र है॥ २७॥ हे जग-नमातः! अब हम देखते हैं कि आपके सचिदानन्दरूपी भावमय केन्द्र-से यह चिन्मयी शक्ति अपने श्रापही प्रकट होकर, जिसमें अनेक

चतुर्दशाहो भुवनानि यत्र - विभान्त्यनेकानि महान्ति तस्य । ब्रह्माण्डसङ्घस्य करोति नित्यं संगीइयतिप्रत्यवद्दारकार्य्यम् ॥ २९ ॥ तत्राप्यनन्तान् किल जीवपिण्डां-श्रविधेर्भूतगणैः मुयुक्तान् । अनेक्केन्द्रेषु पृथगविभक्तान् विलापयन्ती जनयन्त्यवन्ती ॥ ३०॥ हठाद्संख्यान् स्वत एव जीवान् वश्रात्यविद्यादृहपाग्रवन्धः । भूयस्ततस्तानापे पाशवद्धान् विद्यापदानेन करोति मुक्तान् ॥ ३१ ॥ पुनश्च तान् पाशविमुक्तजीवान् सम्मेल्य नैजे परमस्वरूपे। ब्रह्मप्रमोदे सुनिमज्जयन्ती ततश्च तान् द्शियते स्वरूपम् ॥ ३२ ॥

वड़े २ चतुर्दश भुवन शोभते हैं ऐसे अनन्त ब्रह्माएडोंकी सृष्टि स्थिति और लय नित्य करती है ॥ २=-२६ ॥ उन ब्राह्माएडों में भी चतुर्विध भूतसङ्घयुक्त नाना केन्द्रोंमें पृथक् पृथक् विभक्त अगिएत जीव पिएडोंकी सृष्टि स्थिति और लय करती हुई स्वतः ही असंख्य जीवोंको हठात् अविद्याद्यी हढ़ पाशवन्धनसे बांध देती है और पुनः विद्याप्रदान करके पाशवद्ध उन जीवोंको मुक्त करती है ॥ ३०-३१ ॥ फिर भी पाशमुक्त उन जीवोंको अपने परमस्वद्यमें मिलांकर ब्रह्मानन्दमें दुवाती हुई उनको अपने सद्भपका दर्शन करादेती है ॥ ३२ ॥

शक्तिर्यतः सा भकटत्वमेत्य त्वनन्तंबैचित्र्यमयं स्वरूपम् । धरन्ससङ्घयं विविधश्च मातः ! एकाऽद्वितीयं पुनरेति रूपम् ॥ ३३ ॥ ्पकाडद्वितीयं सुविधृत्य रूपम् लिनाति तत्र प्रभवे स्वकीये। अस्याश्च शक्तेंर्न रहस्यमेत-द्विद्यो वयं मूर्च्छति धीर्हि नोऽद्य ॥ ३४ ॥ 🧸 नवैव शक्तिश्च विभर्ति दैवं राज्यं सुमूक्ष्मं जगदास्त्रिके ! नः । स्थूलं हि लोकं किल मानवानाम विभक्तिं नित्यं सचरात्ररञ्ज ॥ ३५ ॥ ब्रह्माण्डपिण्डेषु चतुर्दशैव व्याप्तान्यहो यद्भवनानि भान्ति। त्वच्छक्तिपुञ्जस्य परात्परस्य विलासमात्राणिं च केवलानि ॥ ३६ ॥

वह शिक जहांसे प्रकट होती है अनन्त वैचिन्यमय असंख्य और विविध रूपको घारण करती हुई हे मातः! पुनः एक अहितीय रूपको प्राप्त हो जाती है ॥ ३३ ॥ और एक अहितीय रूप धारण करके उसी अपने उत्पत्तिस्थानमें लय हो जाती है । इस शिक्तका यह रहिंस हमलोग नहीं समक्ष रहे हैं, इस समय हमलोगोंकी वुद्धि मूर्चिंछत हो रही है ॥ ३४ ॥ हे जगन्मातः! आपकी ही शिक्त हम लोगोंके सुस्तम देवीराज्यको धारण किये हुई है और आपकी ही शिक्त इस चराचर स्थूल मजुष्यलोकको भी नित्य धारण किये हुई है ॥ ३५ ॥ अहो! ब्रह्माएडोमें और पिएडोमें जो चतुर्दश भुवन ज्यात है व केवल आपके परात्पर शक्तिपुक्षकेही विलासमात्र हैं ॥ ३६ ॥ हे मातः!

एकाऽद्वितीया तव शक्तिरिम्वके !
स्थूलक्ष्म सूक्ष्मं च नु कारणक्ष्म नः ।
क्र्पं धरन्ती परिदर्शयसहो
अनाद्यनन्तं सुविराङ्वपुस्तव ॥ ३७ ॥
मातस्तवानन्तमुखीमनन्त—
नेत्रामनन्तश्रुतिशीर्पजुष्टाम ।
अनन्तनासोदरवाहुपादां
धीनों विराङ्मूर्तिमभिक्ष्य सन्ना ॥ ३८ ॥
विराङ्क्पं दिन्यं प्रतिपलमहो देवजनिन !
वयं नैवालं तेऽनुभवितुमदो विस्मयकरम्
यतो रूपं दृष्ट्वाऽद्भुतमितिविज्ञालक्ष्म नितरां
धियो मूच्छां भेजुः किमुत मनआदीन्द्रियगणः ॥३९॥
कृपां कृत्वाऽतोऽस्मानितत्रमनों सुखकरं
पद्दर्य स्वं रूपं सुपदिश तदेवं त्वमधुना ।

आपकी एक अद्वितीय शक्ति स्थूल सुदम और कारणक्ष को धारण करती हुई अहो ! इस अनि अनन्त आपके विराट् चपुका हम लोगों को दर्शन करारही है ॥ ३७ ॥ हे जगन्मातः ! आपकी इस अनन्त शिर, अनन्त नेत्र, अनन्त मुख, अनन्त कर्ण, अनन्त नासिका, अनन्त बाहु, अनन्त उदर और अनन्त पदिविशिष्ट विराट् मूर्तिको देखकर हमारी बुद्धि मूर्चिञ्चत हो रही है ॥३८॥ हे देवजननी ! आपके इस दिव्य और विस्मयकर विराट् क्ष्पको अहो ! हम प्रतित्तण अनुभव करनेमें असमर्थ हैं क्योंकि इस अद्भुत और अत्यन्त विशाल क्ष्पके दर्शन करते करते मन आदि इन्द्रियोंकी तो वातही नहीं बुद्धितक अत्यन्त मूर्जिञ्चत हो जाती है ॥ ३६ ॥ इस कारण आप कृपा करके अतितर मनोहर और सुखकर अपने पूर्वक्षिपमें ही हमको दर्शन

पपचे दृश्येऽनुक्षणमथ वयं येन भवती-मलं द्रष्टुं देशे निष्किलसमये पात्रनिवहे ॥ ४० ॥ वयं देवि! त्वत्तो यद्धिकतरं साग्रहमिति जनन्युक्तं कुम्मों विनयमति तत्कारणमहो । असामध्यं नूनं भगवति ! विजानीत च ततः क्षमस्य प्रागलभयं विहितमधुना यद्धमवशाद ॥ ४१ ॥

महादेव्युवाच ॥ ४२ ॥

इदानीं सुगमोपायं पुरो वो वर्णयाम्यहम् । निःशेपं मिद्धतं वाक्यं शान्तिचित्तैनिशम्यताम् ॥ ५३ ॥ विराङ्ख्पानुभूतिर्मे कर्त्तुं चेन्नैव शक्यते । मद्गुणादिप्रभेदेषु दृश्येऽहं च विभूतिषु ॥ ४४ ॥ व्याप्तास्म्यह्श्च दृश्येषु मूर्तित्रितयरूपतः । अहमेव त्रिदेवाश्च विधिविष्णुशिवात्मकाः ॥ ४५ ॥

देकर इस समय ऐसा उपदेश दीजिये कि जिससे हम आपको इस दृश्यप्रपञ्चमें रहकर सब देश काल पात्रमें प्रतिक्षण दर्शन करनेमें समर्थ हों॥ ४०॥ हमारी श्रत्यन्त साग्रह इस प्रार्थनामें हे मगवति! हे देवि ! हे मातः ! हमारी असमर्थता ही कारण है सो छंपा कर जानिये, इस कारण हम ज्ञमाप्रार्थी हैं । हमारी प्रगल्मताको ज्ञमा किया जाय जो हमने भ्रमवश इस समय की है॥ ४१॥

## महादेवी बोली ॥ ४२ ॥

श्रव में श्रापलोगोंको सुगम उपायका उपदेश देती हूँ शान्तचित्त होकर मेरी सब हितकी वार्तोको सुनो ॥ ४३ ॥ आप यदि मेरे विराद् रूपके श्रनुभव करनेमें असमर्थही हो तो मेरे गुणादि मेदमें और मेरी विभूतियोमें मेरा दर्शन करो ॥ ४४ ॥ में ही त्रिमृत्तिं रूपसे हुश्ममें ज्याप्त हूं, में ही ब्रह्माविष्णुमहेशरूपी त्रिदेव हूं ॥ ४५ ॥ देवांपितृरूपाश्च तिस्रोऽिष्ठातृदेवताः ।

अहमस्म च भो देवाः ! नित्या नैगित्तिका श्रुवम् ॥ ४६ ॥

यर्मस्य त्रिविषरक्षेरक्षेरहमेव दिवोकसः ! ।

निःश्रेयसं मनुष्येभ्योऽभ्युद्यञ्च ददे पदम् ॥ ४७ ॥

अहमेवास्मि हे देवाः ! भावत्रयस्वरूपभाक् ।

येन भावत्रयेणाहं ज्ञानचर्छद्दृत्यलम् ॥ ४८ ॥

अधिकारं त्रिनेत्रस्य दत्त्वा जीवेभ्य एव च ।

मापयामि शिवस्याश्च पदवीं तानसंशयम् ॥ ४९ ॥

शिक्मिमैव दानानि व्याप्नोति त्रिविधानि च ।

तपस्विनोऽधिगच्छन्ति तपोभिस्तिविधेः सुराः ! ॥५०॥

कायवाणीमनोजन्यदेवीं शक्ति ममैव तु ।

अहमेव त्रिधा यज्ञास्तिगुणैरहमेव च ॥ ५२ ॥

सम्पाद्यामि ब्रह्माण्ड-सृष्टिस्थितिल्यक्रियाः ।

अहं देहञ्च पिण्डाख्यं पायां शक्तित्रयेण वै ॥ ५२ ॥

हे देवगण ! नित्यनैमित्तिक रूपसे में ही ऋषिदेवताषितृरूषी विअ-धिष्ठातृ देवता हूँ ॥ ४६ ॥ हे देवतागण ! धर्मके विविध अङ्गोंके द्वारा में ही मनुष्योंको अभ्युद्य और निःश्रेयस पद प्रदान करती हूँ ॥ ४७ ॥ हे देवगण ! भावत्रय में ही हूं जिनके द्वारा में ज्ञानचन प्रदान करके त्रिनेत्रका अधिकार देकर जीवको शिवकी पदवी निःसन्देह प्रदान करती हूँ ॥ ४८-४ ॥ त्रिविध दानमें मेरी ही शिक्त व्याप्त है । हे देवगण ! कायिक वाचिक और मानसिक त्रिविध तपके द्वारा तपिखगण मेरी ही देवी शिक्तको प्राप्त करते हैं । त्रिविध यज्ञ में ही हूँ । में ही त्रिगुणरूपसे ब्रह्माग्ड का सृष्टिस्थितिलय विधान करती हूँ । में ही त्रिगुणरूपसे ब्रह्माग्ड का क्षिरूपी त्रिविध शिक्त से पिग्ड की सुरक्षा करती हूँ । हे देवतागण ! त्राग् यद्धः और सामक्षप वेद- गुणत्रयात्मकञ्लेष्म-वातिषत्तात्मकेन ह ।
अहं वेदत्रयी देवाः ! ऋग्यजुःसामलक्षणा ॥५३॥
प्रोक्ता या त्रित्रिया भाषा निगमागमञ्जास्त्रयोः ।
लौकिकी परकीया च समाधिनामिका तथा ॥५४॥
तट्द्रारेणाहमेत्राश्च सम्प्रंकाञ्य जगद्गुरोः ।
रूपमस्यां जगत्यां तु धर्म्मज्ञानं प्रकाशये ॥ ५५ ॥
कालरात्रिमहारात्रिमोंहरात्रिश्च दारुणाः ।
तिस्रो राज्योऽहमेत्रास्मि जीवमोहविधायिकाः ॥५६॥
सन्ध्यास्तिस्रोऽहमेत्रास्मि तमःसत्त्वप्रभेदतः ।
एताः सकामनिष्काम-भेदाभ्यां द्विविधाः स्मृताः ॥५७॥
अहं दिवात्रयञ्चास्मि द्यात्मज्ञानप्रकाशकम् ।
आध्यात्मिकेऽहमेत्रालं नूनमुक्तदिवात्रये ॥५८॥
हृदये ज्ञानिभक्तानां चित्कलापूर्णरूपतः ।
प्रकाशेऽनुक्षणं देवाः । नात्र कश्चन संशयः ॥५९॥
लौहत्रयस्वरूपेण स्वभक्तेभ्यो निरन्तरम् ।

त्रय में ही हूँ ॥५०-५३॥ वेद और शास्त्रोंकी लौकिकी, परकीया क समाधि नामक त्रिविध भाषा जो कही गई है उसके द्वारा में ही जगद्ध-रुकारूप शीव्र प्रकट करके इस जगत्में धर्मज्ञानको प्रकाश करती हूँ ॥५४-५५॥ कालरात्रि मोहरात्रि और महारात्रिक्षपी दारुण त्रिरात्रि में ही हूँ जो जीव विमोह कारिणी हैं ॥ ५६॥ त्रिसंध्या में ही हूँ, सत्त्वश्रीर तमके भेदसे, निष्काम श्रीर सकामके भेदसे, वे संध्या द्विविध होती हैं ॥ ५०॥ हे देवतागण ! श्रात्मज्ञान प्रकाशक दिवात्रय भी में ही हूँ । उक्त तीन आध्यात्मिक दिनोंमें में ही अपनी चित्कलाके पूर्णस्वक्षपमें भलीभांति जानी भक्तोंके हृदयमें श्रनुक्तण अवश्य प्रकाशित रहती हूँ, इसमें कुछ भी सन्देद नहीं है ॥ ५८-५६॥ छौहत्र-थके क्षपमें में ही निःसन्देह अपने भक्तोंको श्रारक्ता नैरोग्य निरन्तर ददािम देहनैरूज्यमहमेव न संज्ञयः ॥६०॥ ज्याधित्रयं महाघोरमहमेवािम्म निर्जराः । । चिकित्सा त्रिविधा चाहमेव तस्यापनोदिका ॥ ६१ ॥ ऊर्द्ध्त्राधोमध्यलोकारूय-लोकश्रेणीत्रयं सुराः ! । ज्याप्नुवन्त्यहमेवैताञ्जीववर्गान पुनः पुनः ॥ ६२ ॥ अवागमनचक्रेषु सम्परिश्रामयािम च । अहं त्रिगुणमेदेन जीवकर्मानुसारतः ॥ ६३ ॥ मृहानां मानवानाञ्च युष्माकञ्चेव योतिषु । त्रिविधानधिकारान् हि तेभ्यः सम्प्रदृदे श्रुवम् ॥ ६४ ॥ अहमेवोच्चजीवेषु पूर्णजाक्तियुतेषु हि । आसुरं राक्षसञ्चेव दैवं भावञ्च विश्वती ॥ ६५ ॥ तेभ्यो हि पूर्णजीवेभ्यो ददािम त्रिविधं फलम् । जैवेशसहजारूथेवैं विश्वं ज्याप्तास्मि कर्माभिः ॥६६॥ कारणस्थूलसूक्ष्मारूथैः शरीरेस्त्रिविधेरहम् । जीवानां ननु जीवत्वविधानं विद्षे सुराः । ॥ ६७ ॥ जीवानां ननु जीवत्वविधानं विद्षे सुराः । ॥ ६७ ॥

प्रदान करती हूँ॥ ६०॥ हे देवगण! तीन प्रकारकी महाघोर व्याधि
में हूँ श्रोर व्याधि दूर करनेवाली तीन प्रकारकी चिकित्सा में ही हूँ
॥ ६१॥ हे देवगण! ऊर्द व्य मध्य और श्रधोलोककपी त्रिविध लोकश्रेणीमें में ही व्याप्त रहकर इन जीवोंको चारंवार श्रावागमन चक्रोंमें
परिम्रमित करती हूँ। त्रिगुण भेदसे में ही मृढयोनि मृजुष्ययोनि और
देवयोनियोंमें जीवोंके कम्मोंके अनुसार उनको त्रिविध अधिकार
अवश्य ही प्रदान करती हूँ॥६२-६४॥ पूर्णशिक्तयुक्त उन्नतजीवोंमें में
ही देव आसुर और राज्ञस भावको धारण करती हुई उन पूर्ण जीवों
को त्रिविध फल प्रदान करती हूँ। जैव ऐश और सहज कर्मक्रपसे
में ही जगत्में व्याप्त हूँ॥६५ - ६६॥ स्थूल सूहम कारणनामक त्रिविध
श्रीर क्रंपसे हेदेवगण! में ही जीवोंका जोवत्य विधान करती हूँ॥६९॥

सर्व्वासिगुणसम्बन्धादुत्पनाश्चित्तद्यः ।
अहमेवास्मि भो देवाः ! पदार्थेष्विस्तिन्तेषु च ॥ ६८ ॥
त्रिगुणानां विकाशा ये तेषु यद्यच दर्शनम् ।
त्रिभावैर्जायते तेषां तानि सर्व्वाण्यहं सुराः ! ॥ ६९ ॥
ममेव द्यया देवाः ! मद्रक्तास्ते निरन्तरम् ।
त्रह्मेश्वरिगद्द्यास्य भावेषु त्रिविधेषु व ॥ ७० ॥
सर्वथा दर्शनं कृत्वा कृतकृत्या भवन्ति मे ।
जीवशान्तिमद्ज्ञास्यि प्रसादत्रयमुत्तमम् ॥ ७१ ॥
कृष्णग्रुक्ते तथा देवाः ! सहजेति गातित्रयम् ।
अहमेवाऽस्मि शुभदं सत्यमेतन्त संशयः ॥ ७२ ॥
त्रिविधाञ्च सदाचारा अहमेव न संशयः ॥ ७२ ॥
एतत्सर्व्व ममेवास्ति त्रिभावात्मकवभवम् ॥ ७३ ॥
परं यथार्थतस्त्वेकाऽद्वितीयाहं न संशयः ।
अन्ये भेदाञ्च भो देवाः ! श्रूयन्तां सुप्तधा मम् ॥ ७४ ॥

हे देवगण ! अन्तःकरणकी सव त्रिगुणसम्बन्धीय वृत्तियां में ही हूँ श्रीर सव पदार्थोंमें त्रिगुणका जो जो विकाश और उनमें त्रिमावसे त्रिगुणका जो जो दर्शन होता है वे सव में ही हूँ ॥ ६= -६८ ॥ श्रीर हे देवगण ! मेरीही कृपासे मेरे भक्त, ब्रह्म ईश और विराद्क्षणी त्रिविध भावमें मेरा दर्शन करके सर्व्वधा कृतकृत्य होते हैं और जीवांकी शान्तिदेनेवाले तीनों प्रकारके उत्तम प्रसाद में हूँ ॥७०-७१॥ हे देवतागण ! कृष्ण श्रुक्त श्रीर सहज, मङ्गलकर येतीन गतियां में ही हूँ, यह सत्य है सन्देह नहीं ॥ ७२ ॥ त्रिविध सदाचार में ही हूँ सन्देह नहीं , ये सव मेरे ही त्रिभावातमक वेभव हैं ॥ ७३ ॥ परन्तु वास्तव में मैं निःसन्देह एक श्रीर श्रिद्धितीय हूँ । हे देवतागण ! मेरे सात

स्यूलसूक्ष्मप्रपञ्चेषु व्याप्तास्मि सप्तस्यतः ।
अज्ञानज्ञानयोरस्मि भूमयः सप्त सप्त च ॥ ७६ ॥
उर्द्घ्वलोकाश्च ये सप्त ह्यांलोकाश्च सप्त ये ।
अहमेवास्मि ते सर्वे सप्त प्राणास्तयैव च ॥ ७६ ॥
सप्त व्याहृतयः सप्त समिधः सप्त दीप्तयः ।
अहमेवास्मि मो देवाः ! सप्त होमा न संशयः ॥ ७७ ॥
वारा वै सप्त भूत्वाय कालं हि विभज्ञाम्यहम् ।
सप्तभूम्यनुसारेण ज्ञानस्य त्रिदिवौकसः ! ॥ ७८ ॥
सप्त ज्ञानाधिकाराश्चापासनायास्तयैव ते ।
सप्त कम्माधिकाराश्च सर्वे तेऽस्म्यहमेव मोः ॥ ७९ ॥
सप्तकाविभेदेषु प्राणावर्त्तात्मकेष्वहम् ।
पीठानां स्थापनं कार्य्यमाविभूय करोमि च ॥ ८० ॥
कृष्णरक्तादिका वर्णा भूत्वा च सप्तसङ्ख्यकाः ।
अहमेव जगत्सर्वे नितरां सम्प्रकाशये ॥ ८१ ॥

प्रकारके भेद और सुनिये ॥ ७४ ॥ में सप्तक्र पसे स्थूल श्रीर सूदम प्रपञ्चमें परिव्याप्त हूं। सप्त ज्ञानमूमि में हूँ और सप्त अज्ञानभूमि भी में हूं ॥७५॥ जो सप्त उद्ध्वलोक श्रीर सप्त अघोलोक हैं वे सब में ही हूँ और उसी प्रकार हे देवगण ! सप्त प्राण, 'सप्त दीप्ति, सप्त सिम्धा, सप्त होम श्रीर सप्त व्याहति, निश्चय में ही हूं॥ ७६-७९॥ और सप्त दिन होकर में ही काल को विभक्त करती हूँ। हेदेवगण ! ज्ञानकी सप्तभूमिकाके अनुसार सप्त ज्ञानाधिकार, उपासनाके सप्त श्रिधकार श्रीर कर्मके सप्त अधिकार ये सब में ही हूँ॥ ७८-७६॥ प्राणावर्तकपी सप्तप्रकार चक्नोंमें में श्राविर्मृत होकर पीठ स्थापन करती हूँ॥ ८०॥ कृष्ण रक्त श्रादि सप्त रंग होकर में ही सम्पूर्ण जगत्को निरन्तर प्रकाशित करती हूँ॥ ४१॥ पुनः में

सप्तच्छायास्वरूपेण पुनश्चाहिमदं जगत्।
गभीरंध्वान्तपुक्षेन सर्व्वमाच्छादयामि च ॥ ८२ ॥
ठौतिकं भावराज्यश्च सप्तगौणरसेरहम्।
व्यनिज्म, साधकान् भूयः छुदिव्येऽठौिकेके रसे ॥८३ ॥
सप्तमुख्यरसेरंबोन्मज्जये च निमज्जये।
जीवानां स्थूलदेहेपु व्याप्तास्मि सप्तधादुभिः ॥ ८४ ॥
जीवाधारिकतावस्यां व्याप्तास्मि च तथेव तैः।
मद्राचकस्य भो देवाः । प्रणवस्य निरन्तरम् ॥ ८५ ॥
सप्ताङ्गानि स्वराः सप्त सम्भूयोत्पादयन्ति च ।
सप्ताङ्गानि स्वराः वैद्याः । । ८६ ॥
सप्ताधिकारा ये देवाः । आर्य्यजातेः प्रकीर्तिताः ।
सप्त स्यूलप्रभुश्चस्य शक्तयञ्चाहमेव ताः ॥ ८८ ॥
सप्तसागरक्ष्पेण सदा पर्य्याद्वतास्ति हि ।

सप्त छायारूपसे इस सम्पूर्ण जगत्को निषिड़ तमसमृहसे आच्छ्रक कर देती हूँ ॥=२॥सप्त गौणरसरूपसे में लौकिक भावराज्यको प्रकट करती हूँ छोर पुनः सप्त मुख्यरसोंके हारा ही में अलौकिक सुद्व्य रसोंमें साधकोंको उन्मज्जन निमज्जन कराती हूँ। सप्तधातुहाराः में जीवोंके स्थूलदेहोंमें व्याप्त हूँ॥ =३-=४॥ और उसी प्रकार सप्तधातु हारा में जीवाधार इस पृथिवोमें परिव्याप्त हूँ। हे देवगण! मेरे वाचक प्रणवके सप्त श्रङ्ग सप्त स्वर होकर सकत वेदिक और लौकिक शब्दमयी सृष्टिको निरन्तर उत्पन्न करते हैं॥=५-६॥हे देवतागण!तीथौंके सप्त भेद,पीठों के सप्त भेद,अनार्य्य मनुष्योंके सप्त भेद, आर्यजातिके सप्त अधिकार और स्थूलप्रपञ्चकी सप्तशक्तियां, ये सव में ही हूँ॥=७-६=॥हे देवतागण! सर्वेद्द सप्तसागरकपसे मैंने ही जीवोंकी निवास भूमि-

निवासभूमिर्जीवानां मयैव सुरसत्तमाः !।। ८९॥ उपासकगणान् सप्त-मातृकारूपमाश्रिता। अहन्तूपासनामार्गे विधायाग्रेसरान् हि तान् ॥ ९०॥ उपासनानदीष्णातान् स्वसमीपं नयामि च। भूमीर्दार्शनिकीः सप्त निर्माय ताभिरेव च॥ ९१॥ आरोप्य ज्ञानसोपानं साधकांस्तत्त्ववेदिनः। न यस्माद् पुनराद्यत्तिस्तत्केवल्यपदं नये॥ ९२॥ सङ्क्षेपतोऽधुना देवाः! विणिता महिभूतयः। त्रिविधाः सप्तधा चैव मया युष्माकमन्तिके॥ ९३॥ सर्वस्थानेष्वहं नूनं राज्ययोः स्यूलसूक्ष्मयोः। सप्तभेदेखिभेदैक्च प्रकटतं गतास्म्यहो॥ ९४॥ मेदत्रयानुसाराच सप्तभेदानुसारतः। देशे काले च सर्वत्र द्रष्टुमीष्टेहि यञ्च माम्॥ ९५॥ ज्ञानी मक्तः स एवाद्य माम्प्राप्नोति न संशयः।

को आवृत कर रक्खा है ॥ ८६ ॥ सप्त मितृकालपको आश्रय करके में हो उपासकाणको उपासनामार्गमें अञ्चसर करके उपासनामें प्रवीण उन उन उपासकोंको अपने निकटस्य करदेती हूँ । और सप्त दार्शनिक मूमिको बनाकर उन्हींसे में तत्त्वहानी साधकोंको हान-सोपानमें आरुढ़ कराकर जिससे पुनरावृत्ति नहीं होती उस कैवल्य-पदमें पहुंचा देती हूँ ॥ ६०-६२ ॥ हे देवतागण ! आपके समीप मैंने संचेपसे अपनी त्रिविध और सप्तविध विभूतियोंका अभी वर्णन किया है ॥ ६३ ॥ अहो ! में ही स्थूल और सूदम राज्यके सव स्थानों-में त्रिभेद और सप्तमेदसे प्रकट हूँ ॥९४॥जो मुसको सव देश और सव कालमें त्रिभेद और सप्तमेदसे अनुसार देखनेमें समर्थ होता है वही हानी भक्त निःसन्देह शीष्ट मुसको प्राप्त करलेता है और मुसको हानी भक्त निःसन्देह शीष्ट मुसको प्राप्त करलेता है और मुसको

प्राप्येव मां निगज्जेच परमानन्दसागरे ॥ ९६ ॥
मत्सर्व्वयापकाखण्ड-सत्ता नैवानुभूयते ।
यावत्कालमहो देवाः ! तावत्कालं ममेव हि ॥ ९७ ॥
शक्तिमकाश्रविशिष्ट्याद्विशिष्टानाञ्च दर्शनम् ।
विभूतीनां विधायाय यूयं स्मरत्त वामलम् ॥ ९८ ॥
अण्डजे गरुड़ो देवाः ! गौविभूतिर्जरायुजे ॥ ९८ ॥
अण्डजे गरुड़ो देवाः ! गौविभूतिर्जरायुजे ॥ ९८ ॥
गुरुरस्मि ज्ञानन्नत्सु नरेषु च नराधिपः ।
वर्णेषु व्राह्मणो वर्ण आश्रमेष्वान्तिमाश्रमः ॥ १०० ॥
असुरेषु वलिर्देवाः ! देवेषु च पुरन्दरः ।
पावकोऽस्मि वसुष्वष्ट-संख्यकेषु न संशयः ॥ १०१ ॥
विष्णुञ्च द्वादशादित्य-मध्येऽस्मि सुरसत्तमाः ! ।
रुद्रेषु शंकरञ्चास्मि सेकादशिमतेषु च ॥ १०२ ॥
पितृणामर्य्यमा चाहम्पीणां भृगुरस्म्यहम् ।

प्राप्त करकेही परमानन्दसागरमें निमज्जन करता है ॥ ६५-६६ ॥ हे देवतागण ! जब तक मेरी सर्व्वव्यापक अखएड सत्ताका अनुभव न हो तबतक मेरी विशेषशक्ति-विकाशके अनुसार विशेष विशेष विशेष विभूतियोंके दर्शन करके आपलोग मलोमांति मेरा स्मरण किया करो ॥ ९७-६= ॥ हे देवगण ! उद्धिजोंमें अश्वत्य, स्वेदजोंमें रोगम, अएडजमें गरुड़ और जरायुजमें गरु मेरी विभूति है ॥ ६६ ॥ शानियोंमें में गुरु हूँ, मनुष्योंमें में राजा हूँ, वणोंमें में बाह्मण हूँ, आश्रमोंमें में सन्त्यास हूँ ॥ १०० ॥ हे देवगण ! असुरोंमें में बल्ह हूँ, देवताओंमें में इन्द्र हूँ, अष्ट्वसुओंमें में निःसन्देह पावक हूं ॥ १०१ ॥ द्वादशादित्योंमें हे देवतागण ! में विष्णु हूं, एकादश रहोंमें में शङ्कर हूँ ॥ १०२ ॥ ऋषियोंमें में भृगु हूँ, पितरोंमें में अर्थ्यमा हूँ, वेदोंमें में

सामवेदोऽस्मि वेदेषु तेप्वस्मि प्रणवो ह्यस् ॥ १०३॥
मन्त्रेषु मां हि गायत्रीं जानीत सुरसत्तमाः!।
वाटिकासु पश्चवटी यहेषु जपयह्नकः॥ १०४॥
मूर्व्यांऽस्मि ज्योतिषां मध्ये हर्म्येषु देवमन्दिरम्।
सर्गेषु वेतना चास्मि पर्वतेषु हिमालयः॥ १०५॥
अहं नदीषु गङ्गास्मि समुद्रोऽस्मि जलाश्चये।
पृथिन्यां तीर्थरूपाहं देवापप्तिम्म नारदः॥ १०६॥
उपास्यस्थानवर्गेषु पीटरूपाहमस्मि च।
शासकेषु यमश्चास्मि विद्यास्वय्यात्मनामिका॥ १०७॥
शास्त्रेषु दर्शनं शास्त्रं वादोऽस्मि वादशैलिषु।
वाक् कीर्त्तिः-श्रीक्च नारीषु पौरुषं पुरुषेप्विप ॥ १०८॥
अध्यात्मलक्ष्यं लक्ष्येषु गायत्री लन्दसामहम्।
मासानां मार्गशीर्पोऽस्मि तेजः पुण्यवतामहम् ॥ १०९॥
ऋतूनाश्च वसन्तोऽस्मि न्यासोऽस्मि मुनिसंहतौ।

सामवेद हूं, सब वेदों में में प्रणव हूं ॥१०३॥ हे देवगण ! मन्त्रों में मुक्तको गायत्री जानो, यहों में में जपयह हूँ, वाटिकाओं में में पञ्चवटी हूँ ॥१०४॥ प्रासादों में में देवालय हूँ, ज्योतियों में स्टर्य हूँ, सृष्टि में में चेतना हूँ, पर्वतों में में हिमालय हूं ॥ १०५॥ निद्यों में में गंगा हूं, जलाशयों में में सागर हूं, देवियों में में नारद हूं, पृथिवी में में तीर्थक्षण हूं ॥ १०६॥ उपास्यस्थानों में में पीठक्षण हूं, शासकों में में यमराज हूँ, विद्याओं में अध्यात्मविद्या हूं ॥ १०७॥ शास्त्रों में दर्शनशास्त्र, हूं, विचार शैलियों में में वाद हूं, नारियों में में कीर्ति श्री श्रीर वाणी हूँ, पुरुषों में में पुरुषकार हूं ॥ १०८॥ लक्ष्यों अध्यात्म लक्ष्य हूँ छन्दों में गायत्री में हुँ, मासों में में मार्गशिष हूँ, पुरुषात्माओं में तेज हूँ ॥ १०६॥ च्युश्रों में वे वसन्त ऋतु, हूं, मुनियों में में व्यास हूँ, व्यवस्थाओं च्युश्रों में वसन्त ऋतु, हूं, मुनियों में में व्यास हूँ, व्यवस्थाओं

दण्डरूपा व्यवस्थासु गुह्येषु मौनधारणम् ॥ ११० ॥
धीरेषु ज्ञानरूपाऽस्मि नीतिरस्मि जिगीपताम् ।
देशेषु भारतं वर्षमार्थ्यजातिक्च जातिषु ॥ १११ ॥
शब्दः खे पवने स्पर्शो रूपं हुतवहेऽस्म्यहम् ।
अप्स्वस्म्यहं रसो देवाः ! पृथिव्यां गन्थ एव च ॥ ११२ ॥
यावदेवगणाः सर्व्ये सात्त्विक्यो मे विभूतयः ।
यावन्तस्तेऽसुराक्चेव तामस्यो मे विभूतयः ॥ ११३ ॥
वीजं मां सर्वभूतानां वित्त देवाः ! सनातनम् ।
बुद्धिवुद्धिमतामस्मि वलं वलवतामहम् ॥ ११४ ॥
प्रम्मीविरुद्धो भृतेषु कागोऽस्मि विवुधपभाः ! ।
सर्वीत्वमार्थ्यनारीषु कामरागविवार्जीतम् ॥ ११५ ॥
अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रिता ।
प्राणापानसमायुक्ता पचाम्यकं चतुर्विधम् ॥ ११६ ॥

में में द्राइक्षा हूँ, गुह्यों में मोन हूँ ॥ ११० ॥ घीर व्यक्तियों में सानक्षा हूं, जयकी इच्छा करनेवालों में में नीति हूँ, देशमें भारतवर्ष और जातियों में आर्थ्यजाति हूँ ॥ १११ ॥ हे देवतागण ! में आकाशमें शद्द, वायु में स्पर्श, अग्निमें कप, जलमें रस और पृथिवी में गन्धकपा हूँ ॥ ११२॥ जितने देवतागण हैं वे मेरी सास्विक विभूतियां और जितने असुरगण हैं वे मेरी तामसिक विभूतियां हूँ ॥ ११३॥ हे देवगण ! आपलोग मुमको सब भूतोंका सनातन वीज समभें, में बुद्धिमानों में बुद्धि और अळवानों में वलक्षा हूँ ॥ ११४॥ हे देवगण ! में जीवों में धर्मा बुक्ल काम हूँ और आर्थनारियों में काम तथा रागसे रहित पातिव्रय-धर्मकपा हूँ ॥ ११५॥ में वैश्वानर नामक अग्नि होकर प्राणियों के देहको श्राश्रय करके प्राण और अपान वायु आसे मिलकर चार

गामाविक्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा ।
पुष्णामि चौपधीः सर्व्याः सोमो भूत्वा रसात्मकः ॥११७॥ /
आयुधानामहं वजं कालः कलयतामहम् ।
न तदस्ति विना यत्स्यान्मया भूतं चराचरम् ॥ ११८॥
नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां मुर्रपभाः ! ।
यत्र यत्र च मे शक्तेर्विकाशोऽस्ति विशेषतः ॥ ११९॥
आध्यात्मिकाधिदैवाधिभूतरूपैर्दिवोकसः ! ।
तत्तदेवावगच्छध्वं मच्छक्तयंशिवशोपजम् ॥ १२०॥
अहमात्मा सुपर्वाणः ! सर्वभूताश्चयस्थितः ।
अहमातिक्च मध्यश्च भूतानामन्त एव च ॥ १२१॥
गतिर्भर्ता प्रभूमाता निवासः शरणं सुदृत् ।
प्रभवमलयस्थानं निधानं वीजमव्ययम् ॥ १२२॥
नारीक्षपाऽहमेवास्मि नृक्षा च दिवोकसः ! ।

प्रकारके अन्नोंको पचाती हूं॥ ११६॥ मैं तेजोरूपसे पृथिवीमें प्रवेश करके जीवोंको धारण करती हूँ और रसस्वरूप चन्द्रमा होकर सब ग्रोषधियोंको पुष्ट करती हूँ॥ ११७॥ मैं शस्त्रोंमें वज्र और वश्में करनेवालोंमें काल हूँ, इस संसारमें कोई भी चर ग्रथवा श्रचर ऐसा नहीं है जो मुक्ते खाली हो॥ ११८॥ हे देवगण! मेरी दिव्य विभूतियों का अन्त नहीं है, जहां जहां अध्यात्म अधिदेव या अधिभूतरूपसे मेरी शक्तिका विशेष विकाश है, हे देवगण! उन सबको मेरी ही शक्तिके विशेष अंशसे उत्पन्न समक्तो॥ ११९-१२०॥ हे देवतागण! मैं सब जीवोंके अन्तःकरणमें रहनेवाली आत्माक्रप हूँ, मैं सब जीवोंकी आदि, मध्य और श्रन्तरूप हं ॥ १२१॥ मैं ही गति, भक्ती, प्रभु, माता, निवास-स्थान, शरण, मित्र, उत्पत्ति तथा प्रलयका स्थान, मुक्तिस्थान और अविनाशी वीजरूपा हूँ॥ १२२॥ हे देवतागण! मैं ही पुरुषक्रपा

लिङ्गातीताऽहमेवास्मि द्वन्द्वातीताप्यहं ध्रुवस् ॥ १२३ ॥ अतीतास्मि च सर्वेभ्यों गुणेभ्यो नात्र संशयः । मात्रातीताहमेवास्मि ब्रह्मरूपं समाश्रिता ॥ १२४ ॥ यहूपं वः मरोचेत तस्मिनेव निरन्तरम् । उपास्येऽहं सुपर्वाणः ! मोक्षायालं तदेव वः ॥ १२५ ॥ अहमेवास्मि भो देवाः ! धर्म्मकल्पहुमस्य च । वीजं सूलं तथाऽऽधारो नात्र कञ्चन संशयः ॥ १२६ ॥ स्कन्धस्तस्य दुमस्यास्ते धर्म्मों वै विश्वधारकः । मुख्यं शास्तात्रयञ्चास्य यश्चो दानं तपस्तथा ॥ १२७ ॥ ब्रह्मार्थाऽभयदानानि देवाः ! त्रेगुण्ययोगतः । दानस्य प्रतिशास्ताः स्युर्नवधा नात्र संशयः ॥ १२८ ॥ तपोऽपि त्रिविधं श्चेयं कायवाणीमनोभवम् । त्रेगुण्ययोगेनास्यापि प्रतिशास्ता नवासते ॥ १२९ ॥ तपोऽपि त्रिविधं श्चेयं कायवाणीमनोभवम् ।

हुं, में ही स्रीरूपा हं, में ही लिङ्गसे अतीत, द्वन्द्रसे भी अतीत, सव गुणोंसे अतीत और भावसे भी अतीत, निश्चय ही ब्रह्मरूपा हूँ ॥ १२३-१२४॥ हे देवतागण ! आपलोगोंकी जैसी इच्छा हो उसी रूपमें निरन्तर श्राप मेरी उपासना करो, उसीसे श्रापकी मुक्ति हो जायगी ॥ १२५॥ हे श्रमरगण ! में ही धर्माकल्प-दुमका बीज भी हूँ, मूल भी हूँ श्रीर आधार भी हूँ, इसमें कुछ सन्देह नहीं है ॥ १२६॥ उस चुक्का स्कन्ध विश्वधारक धर्म ही है । उसकी प्रधान तीन शाखाएँ हैं, यथा - यइ, तप और दान ॥ १२७॥ श्रर्थदान ब्रह्मदान और अभयदानके विग्रुणात्मक होनेसे दानकी नौ प्रतिशाखाएँ हैं, हे देवगण ! इसमें सन्देह नहीं है॥ १२८॥ श्रारीरिक तप, वाचनिक तप श्रीर मानसिक तपके त्रिगुणात्मक

प्रतिशाखा अनेकाः स्युर्यज्ञशाखासमुद्भवाः ।
काम्याध्यात्माधिदैवाधिभृतनेमित्तनित्यकाः ॥ १३० ॥
कर्म्मयज्ञप्रशाखाया भेदान्तेगुण्ययोगतः ।
त एवाष्टादशास्या हि प्रतिशाखा मनोहराः ॥ १३१ ॥
पितृदेविपितृनदानामवतारगणस्य च ।
पश्चानां सगुणव्रह्म-रूपाणां निर्गुणस्य च ॥ १३२ ॥
व्रह्मणञ्चामुरीघाणामुपास्तेः पश्च भक्तितः ।
मन्त्रो हठो लयो राज एते योगेन च ध्रुवम ॥ १३३ ॥
अस्या भेदाञ्च चत्वारो भेदा एवं नवासते ।
एते भेदा नवैवाहो देवाः ! त्रेगुण्ययोगतः ॥ १३४ ॥
स्पास्तेः प्रतिशाखाः स्युः सङ्ख्यया सप्तविश्वतिः ।
श्रवणं मननश्चैव निद्ध्यासनमेव च ॥ १३५ ॥
त्रयोऽमी ज्ञानयज्ञस्य भेदान्तेगुण्ययोगतः ।
नवधा सम्विभक्ता हि प्रतिशाखा नवासते ॥ १३६ ॥

होने से तपोधर्म की नौ प्रतिशाखाएँ हैं ॥१२९॥ यहाशाखासे उत्पन्न
प्रतिशाखाएँ अनेक हैं। नित्य नैमित्तिक काम्य और अध्यातम
अधिदैव श्रिधिमृत, ये कर्मयक्षकपी प्रशाखाश्रोंके मेद हैं, इनके
त्रिगुणात्मक होनेसे कर्मयक्षकी मनोहर श्रठारह प्रतिशाखाएँ
हैं॥ १३०-१३१॥ उपासना यक्षके श्रासुरी उपासना, ऋषि देवता
और पितरोंकी उपासना, श्रवतारोंकी उपासना, पंच सगुणब्रह्मक्षपोंकी
उपासना और निर्मुणब्रह्मोपासना, ये पांच मिक्तसम्बन्धी मेद हैं
श्रीर योगके श्रवसार उपासनाके मन्त्र हठ लय राज ये चार मेद हैं,
इस प्रकारसे इन्हीं, नौ मेदोंके त्रिगुणात्मक होनेसे हे हेवगण!
उपासनाकी स्रताईस प्रतिशाखाएँ हैं। क्षानयक्षके श्रवण मनन
निदिध्यासन ये तीन मेद त्रिगुणसम्बन्धसे नवधा विभक्त होकर

द्विसप्तसा प्रशाखाभिः शाखाभिग्चैत्रमेत भोः।
निजानां ज्ञानिभक्तानां धर्म्मकल्पटुमात्मना ॥ १३७॥
विराजे स्वान्तदेशेऽहं निर्जाराः! नात्र संशयः।
धर्म्मकल्पटुमस्यास्य पत्रपुष्पात्मकान्यहो॥ १३८॥
छपाङ्गानि न सङ्ख्यातुमहाणि केरपि क्वचित्।
विचित्राणि मनोज्ञानि सन्ति तानि ध्रुवं सुराः!॥ १३९॥
पिक्षणौ द्वां सदा तत्र जगतां मोहकारिणां।
मनोज्ञे दृक्षराजे स्तो वसन्ता शाश्वतीः समाः॥ १४०॥
स्वादतेऽभ्युद्यस्यको ह्यपक्वे द्वे फले तयोः।
अपग्व्चतुरः पक्षी सुपक्वं त्वमृतं फलम्॥ १४१॥
सस्वाद्वास्वाद्य गीर्वाणाः! नूनं निःश्रेयसं पदम्।
ब्रह्मानन्दसमुद्धास-सार्थकत्वं प्रकाशयेत्॥ १४२॥
श्राविता या मया देवाः! शक्तिगीतेयमद्भुता।

नौ प्रतिशाखाएँ होती हैं ॥ १३२-१३६ ॥ हे देवतागण ! इस प्रकारसे में ही बहुतर शाखा और प्रतिशाखाओं में धर्म-फल्पद्रमं रूपसे अपने ज्ञानी, भक्त हुदेशमें निःसन्देह विराज-मान हूं । उस प्रमाकल्पद्रमक पत्र पुष्पक्षी उपाङ्गोंकी तो संख्या ही किसीसे कभी नहीं हो सक्ती, वे अतिमनोहर और विचित्र हैं ॥ १३७-१३६ ॥ उस रम्य बृत्तराजपर जगन्मुग्ध-कारी दो पत्ती सदा अनन्तकालसे निवास करते हैं ॥ १४० ॥ उनमेंसे एक पत्ती अभ्युद्यके दो कच्चे फलोंका स्वाद ग्रहण करता है औरदूसराचतुर पत्ती निःश्रेयसपदक्षी सुपक्ष और सुस्वाद अमृत फल का आस्वादन करके हे देवगण ! ब्रह्मानन्द -समुल्लासकी चरितार्थताको निश्चय ही प्रकाशित करता है ॥ १४१-१४२ ॥ हे देवतागण ! मेंने आपलोगोंको जो यह अद्भुत शक्तिगीता सुनाई

श्रुतीनां वो रहस्यैः सा परिपूर्णाऽस्ति सर्वथा ॥ १४३ ॥ सन्वीपिनपदां सारः प्रकाशो ज्ञानवर्चसाम् । ज्ञानानन्दसमुद्भतं नवनीतं मनोहरम् ॥ १४४ ॥ सर्वेषु सम्प्रदायेषु सन्वीपासकशक्तिदा । शान्तिपदाऽऽर्चभक्तेभ्यो जिज्ञासुज्ञानवर्द्धिनी ॥ १४५ ॥ अर्थाधिभक्तद्यन्दानां सदा सन्पर्गादिशिनी ॥ श४६ ॥ ज्ञानिभक्तसमूहेभ्यः परमानन्ददायिनी ॥ १४६ ॥ नारीजातिसतीत्वस्य नितरामस्ति वर्द्धिका ॥ १४७ ॥ ग्योमूलकथम्पस्य तासाञ्च परिवर्द्धिका ॥ १४७ ॥ एपा पुरुषपुञ्जेभ्यो नित्तिलेभ्यो दिवीकसः ! । यम्पर्थिकाममोक्षारूयचतुर्वर्गफलपदा ॥ १४८ ॥ चातुर्वर्ण्यार्थमेपाऽस्ति सममभ्यद्यप्रदा । स्यमोऽसौ यहस्थानां नियमो ब्रह्मचारिणाम् ॥ १४९ ॥ स्यमोऽसौ यहस्थानां नियमो ब्रह्मचारिणाम् ॥ १४९ ॥

है वह सर्वथा वेदोंके रहस्योंसे पूर्ण है ॥ १४३ ॥ सय उपनिषदोंका सार, ज्ञानज्योति की प्रकाशक्षण और ज्ञान और श्रानन्दसे उत्पन्न सुन्दर मक्खनकषा है ॥१४४॥ यह सब सम्प्रदायों से सब उपासकों के लिये शिक्तप्रदानकोरिणों है, श्रार्त्तभकों के लिये शान्तिप्रदा है, जिज्ञासु-भकों के लिये ज्ञानवर्द्धिनी है ॥ १४५ ॥ अर्थार्थी भकों के लिये सदा सन्मार्गप्रदर्शिनी है और ज्ञानीभकों के लिये परमानन्द्दायिनी है॥१४६॥ नारीजातिक लिये उनके सतीत्वकी अत्यन्त वर्द्धिका श्रीर उनके तपो-मूलक धर्म्म को बढ़ानेवाली है ॥१४७॥ हे देवगण! समस्त पुरुषों के लिये यह श्रम्म अर्थ काम और मोच कपी चतुवर्ग फलप्रदा है ॥ १४८॥ यह चातुर्वप्रके लिये समानक्ष्य अभ्युद्यप्रदा है, हे देवगण! अद्यावारियोंके लिये यह नियमक्षिणी है, ग्रहस्थोंके लिये संयम-

वानमस्थाश्रमस्थानां तपोरूपाऽस्त्यसौ सुराः !।
त्यागशिकपदा चास्ते सन्न्यासिभ्यो न संशयः ॥ १५०॥
निश्चितं वित्त भो देवाः ! सत्येमतद्व्रवीम्यहम् ।
चार्ज्वर्ण्यस्थिता मर्न्या चतुराश्रमिणस्तथा ॥ १५१॥
अस्या हि शिक्तगीतायाः स्वाध्यायं विधिपूर्वकम् ।
कुर्र्युश्चेदुन्नतिस्तेषां स्वधम्मीणां ध्रुवं भवेत ॥ १५२॥
चतुर्वगोऽपि तेषां स्यात्सुलभो नात्र संशयः ।
देवाः ! अतोऽस्ति कर्त्तव्यमुचितं वः मुनिश्चितम् ॥ १५३॥
वर्णाश्रमाणां धम्मीणां मर्त्यादा मुक्तिदायिनी ।
विद्यते यत्र तत्रैव मर्न्यलोके पुनः पुनः ॥ १५४॥
अस्या हि शिक्तगीतायाः प्रचारः क्रियतामलम् ।
गुरुभिक्तिविहीनभ्योऽसदाचारिभ्य एव तु ॥ १५५॥
नास्तिकभ्यः सुपर्वाणः ! भृष्टेभ्यो वेदमार्गतः ।
ऋषियुष्मत्पितृत्राते विश्वासं ये न कुर्वते ॥ १५६॥

क्षिणी है, वानप्रस्थांके लिये तपोक्षिणी है और सन्न्यासियोंके लिये निस्तन्देह त्यागशक्तिप्रदानकारिणी है ॥ १४६-१५० ॥ हे देवतागण ! में यह सत्य कहती हूँ, निश्चय जानो कि चारों वर्ण और चारों आश्रमोंके मनुष्य यदि विधिष्ट्वेक इस शक्तिगीताका स्वाध्याय करेंगे तो उनकी स्वध्रमों जित अवश्यही होगी ॥१५१-१५२ ॥ और चतुवर्ण भी उनके लिये सुलम हो जायगा, इसमें सन्देह नहीं। इस कारण हे देवगण ! आपलोगोंका यह निश्चित उचित कर्तव्य है कि मृत्युलोकमें जहां मुक्तिविधायिनी वर्णाश्रमधर्मोंकी मर्थ्यादा है वहीं वार्त्वार इस शक्तिगीताका मलीमांति प्रचार करें। परन्तु हे देवगण ! इसके प्रचारमें यह लह्य सदा रखना चाहिये कि यह शक्तिगीता कदायि गुरुभिक्ते रहित, कदाचारी, नास्तिक,वेदमार्गसे

तेभ्यो नैषा प्रदातव्या शक्तिगीता कदाचन ।
एतछ्कस्यं सदा रक्ष्यमस्या देवाः ! प्रचारणे ॥ १५७ ॥
अस्या हि शक्तिगीतायाः शक्तिरास्ते महाद्भुता ।
एतन्मंत्रावलीपाठात् तत्साहाय्याच निर्क्तराः ! ॥ १५८ ॥
शक्तियागविधानेन दुःखी दुःखाद्भिमुच्यते ।
धनार्थं लोलचित्तेभ्यो महालक्ष्मीः प्रसीदाति ॥ १५९ ॥
सुपुत्रं प्रलभेयातां पुत्रहीनौ हि दम्पती ।
राजद्वारे तथा देवाः ! साफल्यं जायते नृणाम् ॥ १६० ॥
सर्वेषां सुलभा पूर्विरनया वासनावलेः ।
अस्यास्तु शक्तिगीताया जपहोमौ सुरोत्तमाः ! ॥ १६१ ॥
आधिव्याध्यपनोदार्थममोघे स्तो महोषधी।
श्रवणं मननं कार्य्यमस्या अध्ययनन्तथा ॥ १६२ ॥
प्रचारो योग्यपात्रेषु कर्त्तव्यश्च निरन्तरम्।

भ्रष्ट. भ्रष्टियोमें तुमलोगोंमें और पितरोंमें विश्वासहीन व्यक्तिगोंको नहीं देनी चाहिये ॥ १५३-१५७ ॥ इस शिकगोताकी परम अद्भुत शिक है । हे देवतागण ! इस गीताकी मन्त्रावलीके पाठद्वारा और उसकी सहायतासे शिकयागके अनुष्ठानद्वारा दुःखिके सब दुःख दूर हो जाते हैं. धनके लिये चञ्चलिच व्यक्तियोपर महालदमीकी प्रसन्नता हो जाती है ॥ १५=-१५६ ॥ पुत्रहीन दम्पतीको सुपुत्रकी प्राप्ति होती है, हे देवगण ! राजद्वारमें मनुष्योंको सफलताकी प्राप्ति होती है ॥ १६० ॥ इसके द्वारा सब व्यक्तियोंकी वासनाओंकी पृत्ति सुलम हो जाती है । हे देवतागण ! आधि व्याधि दूरकरने के लिये तो इस शिकगीताका जप और यज्ञ श्रमोघ महौषधि है । सदा इसका पाठ, श्रवण और मनन करना चाहिये और योग्य पात्रोंमें इस का प्रचार करना चाहिये जिससे

सम्द्रिद्धिर्येन मर्त्यानां भवताञ्च भवेत्सुराः ! ॥ १६३ ॥ एतत्प्रचारपाठाभ्यां कल्याणं परमाप्तुत । एपा वोऽभिहिता देवाः ! विश्वकल्याणसम्पदे ॥ १६४ ॥

डानि श्रीशक्तिगीनास्पनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे महादेवी-देवसम्बादे विराद्रस्पदर्शनिवभूतियोग-वर्णनं नाम सप्तमोऽध्यायः ।

#### समाप्तेयं शक्तिगीता।

मनुष्योंका संवर्द्धन श्रोर हे देवतागण ! श्राप लोगोंका भी संवर्द्धन हो ॥ १६१-१६३ ॥ हे देवतागण ! इसके पाठ और प्रचारके द्वारा परम कल्याणको प्राप्त करो। जगन्मकलके लिये यह शक्तिगीता मैंने आपलोगोंसे कही है ॥ १६४ ॥

इस प्रकार श्रीशिक्तिगीतोपनिषद्के ब्रह्मविद्यासम्बन्धी योगशास्त्रका महादेवीदेवसम्बादात्मक विराद्कपदर्शन और विभू-तियोगवर्णननामक सप्तम अध्याय समाप्त हुआ।



## विशेष विज्ञापन।

श्रीसूर्यगीता । श्रीशक्तिगीता । श्रीविष्णुगीता । श्रीधीशगीता । श्रीशसमुगीता ।

ये पाचों गीताएँ जो आजतक अप्रकाशित थीं विश्रद्ध हिन्दी अनुवाद सहित प्रस्तुत हुई है। इन में से प्रथम दो गीताएँ छपचुकी हैं और शेष तीन छपरही हैं। यद्यपि इन पांच गीताओं में से प्रत्येक गीता अपने अपने उपासक सम्प्रदायों (सौर्य्य शाक्त वैप्णव गाणपत्य और शैव सम्प्रदायों) के लिये परम आवश्यकीय हैं परन्तु उपनिपदों का सार होने के कारण और प्रत्येक में वेदके गभीर रहस्य अलग अलग रहने के कारण प्रत्येक सम्प्रदायके उपासकों को इन पांचों गीताओं को तथा श्रीगुरुगीताको अवश्य पढना उचित है। श्रीगुरुगीताभी भाषानुवाद सहित छपचुकी है। और सब प्रकार के साधुसम्प्रदायों को उक्त गुरुगीता और सन्न्यासगीता अवश्यही पढनी चाहिये। सन्न्यासगीताभी भाषानुवाद सहित छपचुकी है। वृवादसहित छपचुकी है।

मैनेजर।

निगमागम बुकंडीपो श्रीमहामण्डल भवन

जगतगंज. बनारस ।

#### श्रीविश्वानाथो जयति ।

# धर्मप्रचारका सुलभ साधन।

समाजकी भलाई ! सातृभापाकी बन्नति !! देशसेवाका विराट् आयोजन !!!

इस समय देशका उपकार किन उपायांसे हो सकता है ? संसार-के इस छोरसे उस छोरतक चाहे किसी चिन्ताशील पुरुपसे यह प्रश्न कीजिये, उत्तर यही मिलेगा कि धर्मभावके प्रचारसे; क्योंकि धर्मने ही संसारको धारण कर रक्खा है। भारतवर्प किसी समय संसारका गुरु था, आज वह अधः पतित और दीन हीन दशामें क्यों पच रहा है ? इसका भी उत्तर यही है कि वह धर्मभावको खो वैठा है। यदि हम भारतसे ही पूछें कि तू अपनी उन्नतिके लिये हम-से क्या चाहता है ? तो वह यही उत्तर देगा कि मेरे प्यारे पुत्री ! धर्मभाव की वृद्धि करो । संसारमें उत्पन्न होकर जो व्यक्ति कुछ भी सरकार्य करनेके लिये उद्यत हुए हैं, उन्हें इस वातका पूर्ण अनुभव होगा कि ऐसे कार्यों में कैसे विष्न और कैसी बाधाएँ उपस्थित हुआ करती हैं । यद्यपि धीर पुरुष उनकी पर्वाह नहीं करते और यथासम्भव उनसे लास ही उठाते हैं, तथापि इसमें सन्टेह नहीं कि उनके कार्योमें उन विघन वाधाओंसे रुकावट श्रवश्य ही हो जाती है । श्रीमारतधर्म महामएडलके धर्मकार्यमें इस प्रकार अनेक वाधाएँ होनेपर भी अब उसे जन-साधारणका हित साधन करनेका सर्वशक्तिमान् भगवान्ते संग्रव-सर प्रदान कर दिया है। भारत अधार्मिक नहीं है। हिन्दुजाति धर्माप्राण जाति है, उसके रोमरोम में धर्मसंस्कार श्रोतप्रोत हैं। केवल वह अपने रूपको-धर्मभावको-भूल रही है। उसे अपने स्वरूपकी पहिचान करा देना-धर्मभावको स्थिर रखना-ही श्रीभा-रतधर्ममहामण्डलका एक पवित्र. और प्रधान उद्देश्य है। यह कार्य १= वर्षों से महामएडल कर रहा है और ज्यों ज्यों उसको अधिक

सुग्रवसर मिलेगा, त्यों त्यों वह जोर शोर से यह काम करेगा। उसका विश्वास है कि इसी उपायसे देशका सद्या उपकार होगा और श्रन्तमें भारत पुनः श्रपने गुरुत्वको प्राप्त कर सकेगा।

इस उद्देश्य साधनके लिये सुलभ दो ही मार्ग हैं। (१) उप-देशकों द्वारा धर्मप्रचार करना, और (२) धर्मरहस्य सम्यन्धी मौलिक पुस्तकोंका उद्धार व प्रकाश करना। महामण्डल ने प्रथम मार्गका श्रवलम्बन आरम्भसे ही किया है और अब तो उपदेशक महाविद्यालय स्थापित कर महामएडलने वह मार्ग स्थिर श्रौर परिष्कृत करिलया है। दूसरे मार्गके सम्वन्धमें भी यथायोग्य उद्योग आरम्मसे ही किया जा रहा है।विविध प्रन्थोंका संग्रह श्रीर निर्माण करना. मासिक पत्रिकाञ्चोका सञ्चालन करना. शास्त्रीय ग्रन्थोंका आविष्कार करना, इस प्रकारके उद्योग महामगडलने किये हैं श्रौर उनमें सफलता भी प्राप्त की है; परन्तु अभीतक यह कार्य सन्तोप-जनक नहीं हुआ है। महामएडलने श्रव इस विभाग को उन्नत करने का विचार किया है। उपदेशकों द्वारा जो धर्मप्रचार होता है उस-का प्रभाव चिरस्थायी होनेके लिये उसी विषयकी पुस्तकोंका प्रचार होना परम आवश्यक है; क्योंकि चक्ता एक दो वार जो कुछ सुना देगा, उसका मनन विना पुस्तकोंका सहारा लिये नहीं हो सकता। इसके सिवा सब प्रकारके अधिकारियों के लिये एक वका कार्यकारी नहीं हो सकता। पुस्तकप्रचार द्वारा यह काम सहल हो जाता है। जिसे जितना अधिकार होगा, वह उतने ही अधिकारकी पुस्तकें पढ़ेगा और महामण्डल भी सव प्रकारके अधिकारियों के योग्य पुस्तकें निर्माण करेगा । सारांश, देशकी उन्नतिके लिये, भारतगौरवकी रक्ताके लिये श्रीर मनुष्योमें मनुष्यत्व उत्पन्न करने-के लिये महामण्डलने श्रव पुस्तक प्रकाशन विभागको श्रिधिक उन्नत् करनेका विचार किया है श्रीर उसकी सर्वसाधारणसे प्रार्थना है कि वे ऐसे सत्कार्यमें इसका हाथ वटावें एवं इसकी सहायता कर अपनी ही उन्नति कर तेनेको प्रस्तुत हो जावे।

श्रीमारतधममहामण्डल के व्यवस्थापक पूज्यपाद श्री १००० सामी ज्ञानानन्दजी महाराजकी सहायतासे काशीके प्रसिद्ध विद्वानोंके द्वारा सम्पादित होकर प्रामाणिक, सुबोध श्रीर सुदृश्यक्रपसे यह प्रन्थमाला निकलेगी। प्रन्थमालाके जो प्रन्थ छुपकर प्रकाशिक हो खुके हैं उनकी सूची नीचे प्रकाशित की जाती है।

### स्थिर ग्राहकोंके नियम ।

| (१) इस् समय हमारी प्रन्थमालामें निम्नलिखित                   | ग्रन्थ |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------|--------|--|--|--|--|
| प्रकाशित हुए हैं:—                                           |        |  |  |  |  |
| मंत्रयोगसंहिता ( भाषानुवाद सहित )                            | (۶     |  |  |  |  |
| भक्तिदर्शन (भाषामाष्य सहित )                                 | (۶     |  |  |  |  |
| योगदर्शन ( भाषाभाष्य सहित )                                  | ર)     |  |  |  |  |
| नवीन दिष्टमें प्रवीण भारत                                    | ₹)     |  |  |  |  |
| दैवीमीमांसादर्शन प्रथमभाग ( भाषाभाष्य सहित )                 | १॥)    |  |  |  |  |
| किक्कपुराण (भाषाद्ववाद सहित )                                | ٤)     |  |  |  |  |
| उपदेश पारिजात ( संस्कृत )                                    | II)    |  |  |  |  |
| गीतावली                                                      | n)     |  |  |  |  |
| भारतधर्ममहामर्व्डल रहस्य                                     | {}     |  |  |  |  |
| सन्न्यासगीता (भाषानुवाद सहित)                                | m)     |  |  |  |  |
| गुरुगीता (भाषानुवाद सहिन )                                   | =)     |  |  |  |  |
| धर्मकल्पद्रम प्रथम खएड .                                     | ર)     |  |  |  |  |
| "      हितीय खएड                                             | ₹II)   |  |  |  |  |
| ,, े तृतीय खएड                                               | ર)     |  |  |  |  |
| ्, चतुर्थ खरड                                                | ۲)     |  |  |  |  |
| ,. पञ्चम खर्ड -                                              | 5)     |  |  |  |  |
| श्रीमद्भगवद्गीता प्रथम खर्ड ( भाषाभाष्य सहित )               | ₹)     |  |  |  |  |
| सूर्यगीता (भाषानुवाद सहित )                                  | II)    |  |  |  |  |
| शक्तिगीता (भाषाजुवाद सहित )                                  | 111)   |  |  |  |  |
| (२) इनमें से जो कमसे कम ४) मूल्यकी पुस्तर्के पूरे मू         |        |  |  |  |  |
| खरीदेंगे अथवा स्थिर ग्राहक होने का चन्दा १) भेज देंगे उन्हें | शेष    |  |  |  |  |
| और आगे प्रकाशित होनेवाली सब पुस्तकें हैं मूख्यमें दी जायंगी  | ti     |  |  |  |  |
| (३) धिर ग्राहकोंको मालामें प्रथित होनेवाली हर                | एक     |  |  |  |  |
| पुस्तक खरीदनी होगी। जो पुस्तक इस विभाग द्वारा छापी जायगी     |        |  |  |  |  |
| वह एक विद्वानोंकी कमेटी द्वारा पसन्द करा ली जायगी।           |        |  |  |  |  |
| (४) हर एक प्राहक श्रुपना नम्बर लिखकर या दिखाकर               |        |  |  |  |  |
| हमारे कार्यालयसे अथवा जहाँ वह रहता हो वहां हमारी शाला हो     |        |  |  |  |  |
| तो वहांसे, स्वल्प मृल्य पर पुस्तकें खरीद सक़ेगा।             |        |  |  |  |  |
|                                                              |        |  |  |  |  |

(५) जो धर्मसमा इस धर्माकार्यमें सहायता करना चाहे और जो सज्जन इस प्रन्थमालाके खायी प्राहक होना चाहें वे मेरे नाम पत्र भेजनेकी कृपा करें।

> गोविन्द् शास्त्री दुगवेकर, श्रथन् शास्त्रप्रकाश विभाग। श्रीभारतधर्म महामण्डल प्रधान कार्यालय, जगत्गंज, वनीरस।

## इस विभाग द्वारा प्रकाशित समस्त धर्मपुस्तकोंका विवरण ।

सदाचारसोपान । यह पुस्तक कोमलमित वालक वालि-कान्नोंकी धर्माशिचाके लिये प्रथम पुस्तक है । उद् और वंगला भाषामें इसका अनुवाद होकर न्नुपन्नका है और सारे भारतवर्ष-में इसकी बहुत कुन्न उपयोगिता मानी गई है। इसकी पांच आनृत्तियां न्नपन्नकी हैं । अपने बच्चोंकी धर्माशिचाके लिये इस पुस्तकको हर एक हिन्दुको मँगवाना चाहिये। मृल्य /) एक आना।

कन्याशिक्षासीपान । कोमलमित कन्याश्रोंकी धर्मिशिक्षा देनेके लिये यह पुस्तक बहुत ही उपयोगी है । इस पुस्तककी बहुत कुछ प्रशंसा हुई है । इसका वंगला अनुवाद भी छुप चुका है । हिन्दू-मात्रको अपनी श्रपनी कन्याश्रोंको धर्मिशिक्षा देनेके लिये यह पुस्तक मँगवानी चाहिए। मूल्य -)

धम्में सोपान । यह धम्में शिक्षाविषयक वड़ी उत्तम पुस्तक है। बाठकों को इससे धम्में का साधारण ज्ञान भछी आंति हो जाता है। यह पुस्तक ज्ञा वालक वाठिका, क्या वृद्ध ल्ली पुरुष, संबक्ते छिये बहुत ही उपकारी है। धम्में शिक्षा पाने की इच्छा करने वाले सज्जन अवश्य इस पुस्तक को में गार्च। मृल्य।) चार आना।

ब्रह्मचर्यसोपान । ब्रह्मचर्यव्यक्तकी शिक्षाके लिये यह ब्रन्थ बहुतही उपयोगी है। सब ब्रह्मचारी आश्रम, पाठशाला और स्कूलोंमें इस ब्रन्थकी पढ़ाई होनी चाहिये। मृल्य ≥) राजिशिक्षासोपान । राजा महाराजा और उनके कुमारों-को धर्म्मशिला देनेके लिये यह प्रन्थ बनाया गया है। परन्तु सर्व-साधारणकी धर्म्मशिलाके लिये भी यह प्रन्थ बहुतही उपयोगी है। इसमें सनातनधर्मके अङ्ग और उसके तत्त्व अञ्जी तरह बताये गये हैं। मृल्य ≥) तीन आना।

साधनसोपान । यह पुत्तक उपासना और साधनशैलीकी शिक्ता प्राप्त करनेमें वहुतही उपयोगी है । इसका वंगला अनुवाद भी छपचुका है । वालक वालिकाओंको पहलेहीसे इस पुत्तकको पढ़ाना चाहिये। यह पुत्तक ऐसी उपकारी है कि वालक और वृद्ध समानरूप से इससे साधनविषयक शिक्ता लाभ कर सक्ते हैं । मृल्य = ) दो श्राना।

शास्त्रसोपान । सनातनधर्मके शास्त्रोंका संत्तेप सारांश इस प्रन्थमें वर्णित है । सब शास्त्रोंका कुछ विवरण समक्ष्तेके लिये प्रत्येक सनाननधर्मावलस्वीके लिये यह प्रन्थ बहुत उपयोगी है। मृल्य।) चार श्राना।

धरमप्रचारसोपान। यह प्रन्थ धरमोपदेश देनेवाले उपदेशक श्रौर पौराणिक परिडतोंके लिये बहुतही हितकारी है।

मूल्य ∍) तीन आना।

उपिर लिखित सव प्रन्थ धर्माशिक्षाविषयक हैं। इसकारण स्कूल, कालेज व पाठशालाओंको इकट्ठे लेने पर कुछ सुविधा से मिल सकेगें और पुस्तकविकताओंको इनपर योग्य कमीशन दिया जायगा।

उपदेशपारिजात । यह संस्कृत गद्यात्मक अपूर्व प्रनथ है। सनातनधर्म क्या है, धर्मोपदेश किसको कहते हैं, सनातनधर्मके सव शास्त्रों में क्या विषय हैं, धर्मवका होनेके लिये किन २ योग्यताओं के होने की आवश्यकता है इत्यादि अनेक विषय इस प्रन्थ में संस्कृत विद्वान्मात्रको पढ़ना उचित है और धर्मवका, धर्मोपदेशक, पौराणिक, परिडत आदिके लिये तो यह प्रन्थ सब समय साथ रखने योग्य है।

इस संस्कृत ग्रन्थ के अतिरिक्त संस्कृत भाषामें योगदर्शन, सांख्यदर्शन, दैवीमीमांसादर्शन आदि दर्शन समाष्य, मन्त्रयोग-संहिता, हठयोगसंहिता, छययोगसंहिता, राजयोगसंहिता, हरिहर- ब्रह्मसामरस्य, योगप्रवेशिका, ध्रम्मंसुधार, श्रीमधुसूदनसंहिता आदि ग्रन्थ छुप रहे हैं और शीव्रही प्रकाशित होनेवाले हैं।

काल्किपुराण । किल्किपुराणका नाम किलने नहीं सुना है। वर्तमान समयके लिये यह बहुतही हितकारी प्रन्थ है। विशुद्ध हिन्दी अनुवाद और विस्तृत भूमिका सहित यह ग्रन्थ प्रकाशित हुआ है। धर्म्मजिज्ञासुमात्रको इस ग्रन्थको पढ़ना उचित है। मृत्य १) एक रुपया।

योगदर्शन । हिन्दीभाष्य सहित। इस प्रकारका हिन्दी भाष्य श्रौर कहीं प्रकाशित नहीं हुआ है। इसका बहुत सुन्दर अोर परि-वर्द्धित नवीन संस्करण भी छपरहा है। मृत्य २) दो रुप्या।

नवीन दृष्टिमं प्रवीण भारत। भारत के प्राचीन गौरव और त्रार्यजातिका महत्त्व जाननेके लिये यह एक ही पुस्तक है। मृत्य १) एक रुपया।

श्रीभारतधर्मभमहामण्डलरहस्य। इस श्रन्थरन में सात अध्याय हैं। यथा-श्रार्यजातिकों दशाका परिवर्त्तन, विन्ताका कारण, व्याधिनिर्णय, श्रौषधिप्रयोग, सुवध्यसेवन, योजरत्ता और महायक्ष साधन। यह श्रन्थरत्न हिन्दूजातिको उन्नतिके विषयका श्रसाधारण श्रन्थ है। प्रत्येक सनातनधर्मावल्य्वीको इसग्रन्थ को पढ़ना चाहिये। द्वितीयावृत्ति छप चुकी है, इसमें वहुतसा विषय वढ़ाया गया है। इस श्रन्थका श्राद्र सारे भारतवर्षमें समान रूपसे हुआ है। धर्मों के गूढ़ तत्त्व भी इसमें वहुत श्रच्छी तरह से बताये गये हैं। इसका वंगला अनुवाद भी छप चुका है। मृत्य १) एक रुपया।

निगमागमचन्दिका । प्रथम और द्वितीय भागकी दो पुस्तकें धम्मानुरागी सज्जनोंको मिलसकती हैं।

्रप्रत्येक का मूल्य १) एक रुपया।

पहले के पाँच सालके पांच भागों में सनातन धर्म के अनेक गूढ़ रहस्यसम्बन्धीय ऐसे २ प्रबन्ध प्रकाशित हुए हैं कि आजतक वैसे धर्मासम्बन्धीय प्रवन्ध और कहीं भी प्रकाशित नहीं हुए हैं जो धर्म के अनेक रहस्य जानकर तृष्त होना चाहें वे इन पुस्तकों को मगावें। मृल्य पांचों भागों का शा) रुपया। भक्तिदर्शन । श्रीशािगडल्यस्त्रां पर बहुत विस्तृत हिन्दी भाष्यसहित और एक अति विस्तृत भूमिका सहित यह ग्रन्थ प्रणीत हुआ है। हिन्दीका यह एक श्रसाधारण ग्रन्थ है। ऐसा भक्तिसम्बन्धीय ग्रन्थ हिन्दीमें पहले प्रकाशित नहीं हुआ था। भगचद्भिक्ति विस्तािरत रहस्योंका ज्ञान इस ग्रन्थके पाठ करनेसे होता है। भक्तिशास्त्रके सममने की इच्छा रखनेवाले और श्रीभगवान में भक्ति करने वाले धार्मिकमात्रको इस ग्रन्थ का पढ़ना उचित है। मृत्य १)

गीतावली । इसको पढ़नेसे सङ्गीतशास्त्रका मर्म्म थोड़ेमें ही समभमें श्रासकेगा । इसमें श्रनेक अच्छे अच्छे भजनोंका भी संग्रह है। सङ्गीतानुरागी और भजनानुरागियोंको अवश्य इसको लेना चाहिये। मृत्य॥) आठ आना।

गुरुगीता । इस प्रकारको गुरुगीता श्राजतक किसी भाषा-में प्रकाशित नहीं हुई है। इसमें गुरुशिप्यल्कण, उपासनाका रहस्य श्रीर भेद, मन्त्र हठ लय और राजयोगीका लक्षण और श्रङ्ग एवं गुरुमाहात्म्य, शिप्यकर्त्तव्य, परमतत्त्वका स्वरूप और गुरुशब्दार्थ श्रादि सव विषय स्पष्टरूपसे हैं। मूल श्रीर स्पष्ट सरल व सुमधुर भाषानुवाद सहित यह श्रन्थ लुपा है। गुरु और शिष्य दोनोंका उपकारी यह श्रन्थ है। इसका वंगानुवाद भी लुप चुका है।

मूल्य =) दो आनामात्र ।

मन्त्रसंयोगसंहिता | योगविषयक ऐसा अपूर्व प्रनय आज तक प्रकाशित नहीं हुआ है। इसमें मन्त्रयोग के १६ अङ्ग और कमशः उनके लक्षण, साधनप्रणाली आदि सब अच्छीतरहसे वर्णन किये गये हैं। गुरु और शिष्य दोनों ही इससे परम लाभ उठा सके हैं। इसमें मन्त्रों का स्वक्षण और उपास्यनिर्णय बहुत अच्छा किया गया है। घोर अनर्थकारी साम्प्रदायिक विरोधके दूर करनेके लिये यह एकमात्र प्रन्य है। इसमें नास्तिकोंके मृतिपूजा, मन्त्रसिद्धि आदि चिषयोंमें जो प्रश्न होते हैं उनका अच्छा समाधान है।

मृत्य १) एक रुपयामात्र ।

तत्त्वबोध । भाषानुवाद श्रौर वैज्ञानिक टिप्पणी सहित। यह मुल ग्रन्थ श्रीशङ्कराचार्य कृत है। इसका वंगानुवाद भी प्रकाशित हो चुका है। सूल्य =) दो आना। संन्यासगीता । श्रीभारतधर्म महामएडलके द्वारा सन्त्या-सियों के लिये सन्त्यासगीता, साधकों के लिये गुरुगीता श्रीर प्रश्चान्त हो जिया स्वाप्ति के लिये पश्चगीताएँ हिन्दी अनुवाद सहित प्रकाशित हो रही हैं। इनमें से गुरुगीता, सन्त्यासगीता, स्वर्थगीता और शम्भुगीता जीता प्रकाशित हो चुकी है, विप्णुगीता, धीशगीता श्रीर शम्भुगीता छुप रही है। सन्त्यासगीता में सब सम्प्रदायों के साधु श्रीर सन्त्या-सियों के लिये सब जानने योग्य विषय सिन्नविष्ट हैं। सन्त्यासिगण इसके पाठ करने से विशेष ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे श्रीर श्रपना कर्तव्य जान सकेंगे। गृहस्थों के लिये भी यह श्रन्थ धर्म्मज्ञानका भएडार है। मृत्य ॥) वारह आना।

देवीमीमांसा द्र्यान प्रथम भाग । वेदके तीन काएड हैं । यथा:-कर्मकाएड, उपासनाकाएड श्रीर ज्ञानकाएड । ज्ञानकाएडका वेदान्त दर्शन, कर्मकाएड का जैमिनी दर्शन और भरद्वाज दर्शन और उपासनाकाएड का यह श्रद्विरा दर्शन है । इसका नाम देवीमीमांसा दर्शन है । यह श्रन्थ आज तक प्रकाशित नहीं हुआ था । इसके चार पाद हैं, यथा:-प्रथम रसपाद. इस पाद में भक्तिका विस्तारित विज्ञान वर्णित है । दूसरा सृष्टि पाद, तीसरा स्थिति पाद और चौथा लयपाद, इन तीनों पादोंमें देवीमाया, देवताओं के भेद, उपसनाका विस्तारित वर्णन श्रीर भिक्त और उपासनासे मुक्तिकी श्राप्तिका सब कुछ विज्ञान वर्णित है । इस प्रथम भाग में इस दर्शन शास्त्रके प्रथम दो पाद हिन्दी अनुवाद श्रीर हिन्दी भाष्यसहित प्रकाशित हुए हैं ।

श्रीसगवद्गीता प्रथमखण्ड। श्रीगीताजीकाअपूर्व्य हिन्दी भाष्य यह प्रकाशित हो रहा है। जिसका प्रथम खण्ड, जिसमें प्रथम श्रध्याय और द्वितीय अध्याय का कुछ हिस्सा है, प्रकाशित हुआ है। आज तक श्रीगीताजी पर अनेक संस्कृत और हिन्दी भाष्य प्रकाशित हुए हैं परन्तु इस प्रकार का भाष्य श्राज तक किसी भाषा में प्रकाशित नहीं हुआ है। गीता का अध्यात्म, अधिदेव, अधिभूतक्षी त्रिविध स्वकृष, प्रत्येक श्लोक का त्रिविधअर्थ और सब प्रकारके अधिकारियोंके समसने योग्य गीता-विकानका विस्तारित विवरण इस भाष्य में मौजूद है। मृत्य १) एक रुपया। मैनजर, निगमागम वुकडियो, महामण्डलभवन, जगतगंज, बनारस ।

## पाँच गीताएँ।

पञ्चोपासनाके अनुसार पांच गीताएं --श्रीविप्णुगीता, श्री-सुर्त्रगीता, श्रीशक्तिगीता, श्रीधीशगीता श्रीर श्रीशम्भुगीता-भाषा-तुंचाद सहित छपनेको तैयार हैं। इनमें से सूर्य्यगीता और शक्तिगीता छप चक्की है छोर वाकी गीताएँ छप रही हैं।श्रीभारतधर्म महामएडल इन पांच गीताओं का प्रकाशन निम्न लिखित उद्देश्योंसे कर रहा है:-१म. जिस साम्प्रदायिक विरोधने उपासकोंको धर्मके नामसेही अधर्मी सञ्चित करनेकी अवस्थामें पहुंचा दिया है, जिस साम्प्र-दायिक विरोधने उपासकांको अहंकार त्यागी होनेके स्थानमें घोर साम्प्रदियक अहंकारसम्पन्न वना दिया है, भारतकी वर्तमान दुर्दशा जिस साम्प्रदायिक विरोधका प्रत्यक्त फल है और जिस साम्प्रदायिषा विरोधने साकार-उपासकामें घोर हेपदावानल प्रज्यित कर दियां है उस साम्प्रदायिक विरोधका समृह उन्मृ-लत फरना और श्य, उपासनाके नामसे जो अनेक इन्द्रियासिक-की चरितार्यताके घोर श्रनर्थकारी कार्य होते हैं उनका समाज में श्रस्तित्व न रहने देना तथा ३य, समाज में यथार्थ भगवद्मिक-के प्रचार हारा इहतोंकिक और पारलोंकिक अध्युदय तथा निःश्रे-यस-प्राप्तिमें श्रतेक सुविधाओंका प्रचार करना। इन पांचों गीता-ओंमें अनेक दार्शनिक तत्त्व, श्रनेक उपासनाकारडके रहस्य और प्रत्येफं उपास्य देवकी उपासनासे सम्बन्ध रखनेवाले विषय सुचारुहपसे प्रतिपादित किये गये हैं।ये पांची गीताएं उप-निपद्रूप हैं। प्रत्येक उपासक अपने उपास्यदेवकी गीतासे तो लाम उठावेगाही, किन्तु, अन्य चार गीताश्रोंके पाठ करनेसे भी वह अनेक उपासनातत्वांको तथा अनेक वैद्यानिक रहस्योंको अवगत हो सकेगा और उसके अन्तः करणमें प्रचलित साम्प्र-दायिक प्रन्थोंसे जैसा विरोध उदय होता है वैसा नहीं होगा और वह परम श्रान्तिका अधिकारी हो सकेगा। पाठक सूर्य्यगीता और शक्तिगीताको मंगाकर देख सकते हैं। ये छुप चुकी हैं और इनका मुल्य क्रमशः॥) स्त्रीर ॥) है । इनमें एक एक तीन रंगा सूर्यदेव और भगवतीका चित्र भी दिया गया है। अन्य गीताओं में भी इसी प्रकारके चित्र रहेंगे श्रीर शीव ही वे सब प्रकाशित

होंगी । उनका मृल्यः-श्रीशम्भुगीता का ॥) विष्णु गीताका ॥) स्रौर धीशगीताका ॥) रक्ला गया है।

मैनेजर.

निगमागम वुक्तडीपा,

महामण्डलभवन,

जगत्गंज, बनारस ।

## धार्मिक विश्वकोष । (श्रीधर्म्फलपट्टम )

यह हिन्दू धर्माका श्रद्धितीय श्रौर परमावश्यक ग्रन्थ है । हिन्दू जाति की पुनरुन्नति के लिये जिन जिन श्रावश्यकीय विषयों की ज़रूरत है उनमें सबसे बड़ी भारी ज़रूरत एक ऐसे धर्मा ब्रन्थकी थी कि. जिसके ऋध्ययन अध्यापन के द्वारा सनातन धर्म का रहस्य और उसका विस्तृत खरूप तथा उसके अङ्ग उपाङ्गी का यथार्थ ज्ञान प्राप्त हो सके श्रीर साथ ही साथ वेहीं और सब शास्त्रोंका आशय तथा वेदों और सब शास्त्रोंमें कहे हुए विशानों का यथाकम स्वरूप जिज्ञासको मलीमाँति विदित हो सके। इसी गुरुतर अभावको दुर करनेके लिये भारतके प्रसिद्ध धर्मवका और श्रीभारतधर्म महामण्डलस्य उपदेशक महाविद्याल के दर्शन शास्त्रके श्रध्यापक श्रीमान् स्वामी दयानन्दज्ञीने इस प्रन्थका प्रणयन करना प्रारम्भ किया है। इसमें वर्त्तमान समय के आलोच्य सभी विषय विस्तृतरूपसे दिये जायंगे। प्रवतक इसके पांच खएडौं-में जो श्रधाय प्रकाशित हुए हैं, वे ये हैं:-धर्म, दानधर्म, तपो-ध्रम्म, कर्मयज्ञ, उपासनायज्ञ, ज्ञानयज्ञ, महायज्ञ, वेद, धेदाङ्ग, दर्शनशास्त्र (वेदोपाङ्ग), स्मृतिशास्त्र,पुराणशास्त्र, तन्त्र शास्त्र, उपवेद्, भृति और पुस्तक, साधारण धर्मा श्रीर विशेष धर्मा, वर्णधर्मा, आश्रमधम्मं, नारीधर्मं (पुरुषधम्मेसे नारीधर्मकी विशेषता ), आर्य-जाति, समाज श्रोर नेता, राजा और प्रजाधम्मी, प्रवृत्तिधमी और निवृत्तिधर्म, आपद्धर्म, भक्ति और योग, मन्त्रयोग, हठयोग, छय-योग, राजयोग, गुरु और दीज्ञा, वैराग्य और साधन, आतम

तत्त्व, जीवतत्त्व, प्राण और पीठतत्त्व, सृष्टि स्थिति प्रळयतस्व, ऋषि देवता और पितृतत्त्व, एवं अवतारतत्त्व। आगंके खएडॉमें प्रकाशित होने वाले श्रध्यायोंके नाम ये हैं:-त्रिभावतत्त्व, मायातत्त्व, मुक्तितत्व, दर्शन समीना, साधनसमीना, सम्प्रदाय और उपधर्म-समीचा. चतुर्दशलोकसमीचा, काल-समीचा, जीवन्मुक्ति-समीचा, सदाचार, पञ्च महायद्म, आहनिककृत्य, पोडश संस्कार, श्राद्ध, प्रेतत्व और परलोक, सन्ध्या-तर्षण, ऑकार-महिमा और गायजी. भगवन्नाम माहात्म्य, वैदिक मन्त्रां और शास्त्रांका अपलाप, तीर्थ-महिमा, स्र्यादियह-पूजा, गोसेवा, संगीत शास्त्र, देश और धर्म सेवा इत्यादि इत्यादि । इसं प्रन्थसे आजकलके अशास्त्रीय और विशान-रहित धर्म्मग्रन्थी श्रीर धर्म्मप्रचारके द्वारा जो हानि हो रही है वह सब दूरहोकर यथार्थ रूपसे सनातन वैदिक धर्म-का प्रचार होगा। इस प्रन्थरत्नमें साम्प्रदायिक पन्नपात का लेश-मात्र भी नहीं हैं और निष्पज्ञरूपसे सब विषय प्रतिपादित किये गये हैं, जिससे सफल प्रकारके अधिकारी कल्याण प्राप्त कर सकें। इसमें और भी एक विशंपता यह है कि हिन्दूशास्त्रके सभी विज्ञान शासीय प्रमाणों और युक्तियों के सिवाय, श्राजकलकी पदार्थ विद्या (Soiemer) के द्वारा भी प्रतिपादित किये गये हैं जिससे आज कलके नव्शिचित पुरुष भी इसंसे लाभ उठा सकें। इसकी भाषा सरल, मधुर और गम्भीर है। यह प्रन्ध चौसट श्रध्यायों और भ्राट समुल्लासीमें पूर्ण होगा श्रोर यह बृहत् ग्रत्थ रायल साइज के चार हजार पृष्ठांसे अधिक होगा तथा दस या वारह खएडी में प्रकाशित होगा। इसी के साथ अन्तिम खएडमें आध्यात्मिक शब्दकाप भी प्रकाशित करनेका विचार है।

इसके पाँच खग्ड प्रकाशित हो चुके हैं। प्रथम खग्डका मृत्य २), द्वितीय का १॥), नृतीयका २), चतुर्थ का २) श्रीर पंचमका २) है। इसके प्रथम दो खग्ड यदिया कागज पर भी छापे गये हैं और दोनों ही एक बहुत सुन्दर जिल्दमें बांधे गये हैं। मृत्य ५) है। छठा खग्ड यन्त्रस्थ है। मैनेजर,

निगमागम युक्तडीपा,

महामण्डलभवन, जगत्गज, बनारस ।

#### अंग्रजीभाषा के धम्मग्रन्थ ।

श्री भारतधर्म महामण्डल शास्त्र प्रकाश विभाग द्वारा प्रकाशित सव संहिताश्रों,गीताश्रों और दार्शनिक प्रन्थोंका अंग्रेजी अनुवाद तयार हो रहा है जो कमशः प्रकाशित होगा । सम्प्रति अंग्रेजी भाषा में एक ऐसा प्रन्थ छुप रहा है कि जिसके द्वारा सव अंग्रेजीपढ़ें व्यक्तियोंको सनातन धर्माका महत्त्व, उसका सर्वजीविहतकारी खरूप, उसके सव अङ्गोंका रहस्य, उपासनातत्त्व, योगतत्त्व, काल और सृष्टितस्व, कर्मातत्त्व, वर्णाश्रमधर्मातत्त्व इत्य दि सव वड़े यड़े विषय अच्छी तरह समक्षमें श्राजावें। यह प्रन्थ बहुत शीव्रही प्रकाशित होजायगा।

#### मैनेजर निगमागम वृक्कडीपा

महामण्डलभवन जगत्गंज, वनारस

## विविध विषयोंकी पुस्तकें।

पारिवारिक प्रवन्ध १)आचारप्रवन्ध १)श्रसभ्यरमणी=)धनुर्वेद्-संहिता।) ग्वीसेफ मेजिनी।) परश्राम संवाद )। शस्त्रीजीके दो व्याख्यान॥=) अनार्थ्यसमाज रहस्य =>) प्रयाग महातम्य॥=) अर्ज्ज नगीता -) दानलीला )। हनुमान चलीसा )। भर्न हरिचरित्र )। रामगीता =>) भजन गोरजाप्रकाश मञ्जरी )॥ वारहमासी -) मानस मञ्जरी।) मूर्तिपूंजा।=) वारेन्हेस्टिङ्ककी जीवनी १) इङ्गलिश ग्रामर ।) पहिली किताव)॥ उपन्यास कुसुम =>) वालिका प्रवोधिनी -)॥ वैष्णुवरहस्य )॥ दुर्गेशनन्दिनी प्रथम भाग।=) दुर्गेशनन्दिनी द्वितीय भाग =>) नवीन रत्नाकर भजनावली )। आदर्शहिन्दू रमणी।) कार्तिकप्रसादकी जीवनी =>) किसान विद्या।) प्रवासी =>) वसन्त-शङ्गर =>) वालहित ->॥ मेगास्वनीजका भारतवर्षीय वर्णन ॥=>) सदाचार =>) होलीका रहस्य ->) ज्ञियहितैषिणी ->) गोवंशचिकि-त्सा।) गोगीतावली ->) वीरवाला ॥।) हमारा सनातनधर्मा )। वैया-करण भूषण॥) त्रैमाषिक व्याकरण।) राजशिजा १) मङ्गलदेवप- राजय =) भाषावाल्मीकीय रामायण १।) भांसीकी रानी।) कल्कि पुराण उद्देश) सिद्धान्त कौमुदी २) राशिमाला )॥ सिद्धान्तपटल -) सारमञ्जरी ।) सिकन्दरकी जीवनी ॥) योगासृततरङ्गिणी )॥ यज्ञवेदीय संध्या )॥

नोट-पचीस रुपयांसे 'अधिककी पुस्तके स्वरीदनेवालकी योग्य कमीशन भी दिया जायगा ।

द्वीघ छपने योज्य ग्रन्थ । हिन्दी साहित्यकी पुष्टिके अभिप्रायसे तथा धर्म्मप्रचारकी ग्रुम वासना से निम्नलिखित ग्रन्थ कमशः हिन्दी अनुवाद सहित छपनेको तथार हैं। यथाः-भाषाअनुवाद सहित विष्णुगीता शम्भुगीता धीशगीता और हठयोग संहिता, योग दर्शनके भाषाभाष्यका नवीन संस्करण, भरद्वाजकृत कर्ममोमांसा-दर्शनके भाषाभाष्यका प्रथम खर्ड और सांख्यदर्शनका भाषामाष्य।

मैनेजर, निगमागम बुकडीपो,

महामग्डलभवन, जगत्गंज, वनारस।

## श्रीमहामण्डलके प्रधान पद्धारीगण ।

;

प्रधान सभापतिः—
श्रीमान् महाराजावहादुर दरभंगा।
सभापति प्रतिनिधिसभाः—
श्रीमान् महाराजा वहादुर कश्मीर।
उपसभापति प्रतिनिधिसभाः—
श्रीमान् महाराजा वहादुर टीकमगढ़।
सभापति मन्त्रीसभाः—
श्रीमान् महाराजा वहादुर गिद्धौड़।

प्रधानाध्यक्षः—
परिवत रामचन्द्र नायक कालिया
जमीन्दार व आनरेरी मेजिष्ट्रेट बनारस ।
अन्यान्य समाचार् जाननेका पताजनरल सेकेटरी
श्रीभारतथर्म्ममहामण्डल, महामण्डलभवन,
जगतुगंज, बनारस ।

#### श्रीभारतधम्ममहामण्डलके सभ्यगण और सुख्पत्र । श्रीभारतधर्म्ममहामण्डल प्रधान कार्यालय

श्रीमारतधर्ममहामण्डल प्रधान कार्यालय काशी से एक हिन्दी भाषाका श्रोर दूसरा अंग्रेजी-भाषाका, इस प्रकार दो मासिक पत्र प्रकाशित होते हैं एवं श्रीमहामण्डलके अन्यान्य भाषाश्रीके मुखपत्र श्रीमहामण्डलके प्रान्तीय कर्यालयोंसे प्रकाशित होते हैं। यथा:-कलकत्त के कार्यालयसे वक्तला भाषाका मुखपत्र, फीरोजपुर (पञ्जाव) के कार्यालयसे उर्दू भाषाका मुखपत्र, मेरठके कार्यालयसे हिन्दी- यसे हिन्दीभाषाका मुखपत्र और दिल्लीके कार्यालयसे हिन्दी-

भाषाका मुखपत्र इत्यादि।

श्रीमहामएडलके पांच श्रेणीके सभ्य होते हैं। यथाः-स्त्राधीन नर पति और प्रधान-प्रधान धम्माचार्य्यगण संरचक होते हैं। भारतवर्षके सब प्रान्तोंके बड़े वड़े ज़मीदार, सेट, साहुकार आदि सामाजिक नेतागण उस उस प्रान्तके चुनावके द्वारा प्रतिनिधि सम्य चुने जाते हैं। प्रत्येक प्रान्तके अध्यापक ब्राह्मणगणमें से उस उस प्रान्तीय मण्डलके झरा चुने जाकर धर्मध्यवस्थापक संभ्य वनाये जाते हैं। भारतवर्षके सब प्रान्तोंसे पांच प्रकारके सहायक सम्प्र लिये जाते हैं; विद्यासम्बन्धी कार्यं करनेवाले सहायक सभ्य, धूर्म कार्य्य करनेवाले सहायक सभ्य, महामएडल प्रान्तीय मएडल और शासासमाओंको धनदान करनेवाले सहायक सभ्य, विद्यादान करने-चालें विद्वान् ब्राह्मण सहायक सभ्य श्रीर धर्मात्रचार करनेवाले साधु संत्यासी सहायक सभ्य। पांचवीं श्रेणीके सभ्य साधारण सभ्य होते हैं जो हिन्दूमात्र हो सकते हैं। हिन्दू-कुलकामिनीगण केवल प्रथम तीन श्रेणीकी सहायक-सभ्या श्रीर साधारण सभ्या हो सकती हैं।इन सव प्रकारके संभ्यों श्रोर श्रीमहामग्डलके प्रान्तीय मग्डल, शाखाः समा और स्ंयुक्त-समाश्रोंको श्रीमहामगडलका हिन्दी अथवा अंग्रेर्ज़ी भाषाका मासिक पत्र विना मृल्य दिया जाता है। नियमितरूपसे नियत वार्षिक चन्दा २) दो रुपये देनेपर हिन्दू नरनारी साधारण सभ्य हो सकते हैं। साधारण सभ्योंको विना मूल्य मासिक पत्रिका के अतिरिक्त उनके उत्तराधिकारियोंको समाजहितकारी कोषके द्वारा विशेष लाभ मिलता है।

भधानाध्यक्ष. श्रीभारतधर्ममहामण्डल, प्रधानकार्य्यालय, जगत्गंज, बनारस।

## श्रीविश्वनाथ-अन्नपूर्णी-दानभण्डार ।

श्रीभारतथर्मममहामण्डल प्रधान कार्यालय काशी में दीनदुखि-यों के क्लेश निवारणार्थ यह सभा स्थापित की गई है। इस सभाके द्वारा अतिविस्तृत रोति पर शास्त्रप्रकाशनका कार्य्य प्रारम्भ किया गया है। इस सभाके द्वारा धर्मपुस्तिका पुस्तकादिका यथासम्भव विना मृत्य वितरण करनेका भी विचार रक्खा गयाहै। इस दानभा-एडारके द्वारा महामण्डल द्वारा प्रकाशित तत्त्ववोध, साधुश्रोंका कर्त्तव्य, धर्म श्रीरधर्माङ्ग, दानधर्म, नारीधर्मा, महामण्डलकी श्रावश्यकता आदि कई एक हिन्दीभाणांके धर्मप्रम्य और अंग्रेजीभाषांके कई एक ट्रेक्स विना मृत्य योग्य पात्रोंको बांटे जाते हैं। पत्राचार करनेपर विदित हो सकेगा। शास्त्रप्रकाशनकी आमदनी इसी दानभाण्डारमें दीन दुःखियोंके दुःखमीचनार्थ व्यय की जाती है। इस सभामें जो दान करना चाहें या किसी प्रकारका पत्राचार करना चाहें वे निम्न-लिखित पते पर पत्र भेजें।

संकेटरी, श्रीविद्यनाथ-अन्नपूर्णा-दानभाण्डार, श्रीभारतथर्म्ममहामण्डल, प्रधान कार्य्यालय, जगत्यंज, बनारस ( स्नावनी )।

श्रीमहामण्डलस्थ उपदेशक-महाविद्यालय ।

श्रीभारतधरमंमहामएडल प्रधानकार्यालय काशी में साधु और गृहस्थ धर्मवका प्रस्तुत करनेके अर्थ श्रीमहामएडल-उपदेशक महाविद्यालय नामक विद्यालय स्थापित हुआ है। जो साधुगण दार्शनिक और धर्मसम्बन्धी ज्ञान लाम करके अपने साधु-जीवनको कृतकृत्य करना चाहें और जो विद्वान् गृहस्थ धार्मिक शिक्षां लाभ करके धर्मप्रचार द्वारा देशकी सेवा करते हुए अपना जीवन निव्वहि करना चाहें वे निम्नलिखित पत पर एत्र भेजें।

प्रधानाध्यक्ष, श्रीभारतधर्म्मपहामण्डल प्रधान कार्य्यालय, जगतुगंज, वनारस ( खावनी )।

## श्रीअन्नपूर्णा-स्त्री-शिक्षालय् ।

श्रीभारतधर्ममहामण्डल तथा श्रीआर्य्य-महिलाहितकारिणी महापरिषद्की पृष्टपोपकतामें यह शिलालय स्थापित हुआ है। इसमें ब्राह्मणी स्त्रियोंको धर्म-शिला और धर्मवक्तृता देनेकी उपयोगिनी शिला दी जाती है। योग्य पात्रियोंको इस संस्थासे नियमित मासिक वृत्ति भी दी जाती है। उनकेरहतेका स्थान स्वतन्त्र है। श्रीमहामण्ड-स्थ्य उपदेशक-महाविद्यालयके योग्य अध्यापकोंके द्वारा उनको शिला दिलायी जाती है। एत्र-व्यवहारका यता:-

> अध्यस्, श्रीअञ्जूर्णी-स्नी-्त्रिक्षालय, मार्फत श्रीमहामण्डल कार्यालय जगतगञ्ज बनारसं।

## श्रीमहामण्डलके सभ्योंको विशेष सुविधा ।

#### हिन्दू समाज की एकता और सहायताके लिये विराद् आयोजन ।

श्रीभारतधर्ममहामएडल हिन्दू जाातिकी अद्वितीय धर्ममहास्ता श्रीर हिन्दू समाजकी उन्नति करनेवाली भारतवर्षके सकल प्रान्तव्यापी संख्या है। श्रीमहामएडलके सम्यमहोदयों को केवल धर्मिशिला देनां ही इसका लक्य नहीं है; किन्तु हिन्दू समाजकी उन्नति, हिन्दू समाजकी ह्रवता और हिन्दू समाज में पारस्परिक प्रेम व सहायताकी वृद्धि करना भी इसका प्रधान लक्य है इस कारण निम्नलिखित नियम श्रीमहामएडलकी प्रवन्ध-कारिणी सभाने चनाये हैं। इन नियमों के अनुसार जितने श्रधिक संख्यक सभ्य महामएडलमें सम्मिलित होंगे उतनी ही अधिक सहायता महामएडलके सभ्य महोद्योंको मिल सकेगी। ये नियम ऐसे सुगम और लोकहितकर बनाये गये हैं कि श्रीमहामएडलके जो सभ्य होंगे उनके परिवारको वड़ी भारी एक-कालिक दानकी सहायता प्राप्त हो सकेगी। वर्त्तमान हिन्दू समाज जिस प्रकार दिन्दू होगया है उसके श्रमुसार श्रीमहामएडलके ये नियम हिन्दू समाजके लिये बहुत ही हितकारी हैं इसमें सन्देह नहीं।

#### श्रीमहामण्डलके मुखपत्रसम्बन्धी उपनियम।

- (१) धर्मशिचाप्रचार, सनातनधर्मचर्चा, सामाजिकजन्नति, सिद्धियाविस्तार, श्रीमहामएडलके कार्योंके समाचारोंकी प्रसिद्धि श्रीर सम्योंको यथासम्भव सहायता पहुँचाना आदि लद्द्य रख कर श्रीमहामएडलके प्रधान कार्यालय द्वारा भारत के विभिन्न प्रान्तों में प्रचलित देशमाषाओं में मासिक पत्र नियमितरूपसे प्रचार किये जायँगे।
- (२) अभी केवल हिन्दी श्रोर अँग्रेजी-इन दो भाषाओं के दो मासिक पत्र प्रधान कार्य्यालयसे प्रकाशित हो रहे हैं। यदि इन नियमों के अनुसार कार्य्य करने पर विशेष सफलता श्रोर सभ्यों की विशेष इच्छा पाई जायगी तो भारत के विभिन्न प्रान्तों की देश-भाषाओं में भी क्रमशः मासिक पत्र प्रकाशित करने का विचार रक्खा गया है। इन मासिक पत्रों में से प्रत्येक मेम्बरको एक एक मासिक पत्र, जो वे चाहेंगे, विना मूल्य दिया जायगा। कमसे कम दो हजार सभ्य महोद्यगण जिस भाषाका मासिक पत्र चाहेंगे, उसी भाषामें मासिक पत्र प्रकाशित करना आरम्स कर दिया जायगा; परन्तु जवतक उस भाषाका मासिक पत्र प्रकाशित न हो तव तक श्रीमहामण्डलका हिन्दी श्रथवा अंगरेजीका मासिक पत्र विना मूल्य दिया जायगा।
- (३) श्रीमहामण्डलके साधारण सभ्योंको वार्षिक दो रुपये चन्दा देने पर इन नियमोंके श्रनुसार सब सुविधाए प्राप्त होंगी। श्रीमहामण्डलके अन्य प्रकारके सभ्य, जो धम्मोन्नित और हिन्दू-समाजकी सहायताके विचारसे श्रथवा अपनी सुविधाके विचारसे, इस विभाग में स्वतन्त्र रीतिसे कमसे कम २) दो रुपये वार्षिक नियमित चन्दा देंगे वे भी इस कार्य्यविभागकी सब सुविधाएँ प्राप्त कर सकेंगे।
  - (४) इस विभागके रिजस्टरदर्ज सभ्योको 'श्रीमहामण्डलके अन्य प्रकारके सभ्योकी रीतिपर श्रीमहामण्डलसे सम्बन्धयुक्त सब पुस्तकादि श्रपेत्ताकृत खल्प मृल्यपर मिला करेंगी।

#### समाजहितकारी काष।

(यह कोप श्रीमहामएडलके सब प्रकारके सभ्योंके--जो इसमें सम्मिलित होंग--निर्वासित व्यक्तियोंको श्रार्थिक सहायताके लिये खोला गया है।)

- . (५) जो सभ्य नियमित प्रतिवर्ष चन्दा देते रहेंगे उनके देहान्त होने पर जिनका नाम वे दर्ज करा जायँगे, श्रीमहामण्डलके इस कोष द्वारा उनको आर्थिक सहायता मिलेगी।
- (६) जो मेम्बर कमसे कम तीन वर्ष तक मेम्बर रहकर लोका-न्तरित हुए हों, केवल उन्हींके निर्वाचित व्यक्तियोंको इस समाज-हितकारी कोषकी सहायता प्राप्त होगी, अन्यथा नहीं दी जायगी।
- (७) यदि कोई सभ्य महोदय अपने निर्वाचित व्यक्तिके नामको श्रीमहाम्ग्रहत्तप्रधानकार्यात्तयके एजिस्टरमें परिवर्त्तन कराना चाहेंगे तो ऐसा परिवर्त्तन एक वार विना किसी व्ययके किया जायगा। उसके बाद वैसा परिवर्तन पुनः कराना चाहें तो।) भेजकर परि-वर्त्तन करा सकेंगे।
- ( = ) इस विभागमें साधारण सभ्यों और इस कोषके सहायक अन्यान्य सभ्योंकी ओरसे प्रतिवर्ष जो आमद्नी होगी उसका आधा अंश श्रीमहामगडळके छुपाई-विभागको मासिक पत्रोंकी छुपाई और प्रकाशन आदि कार्य्यके लिये दिया जायगा। वाकी आधा रुपया एक स्वतन्त्र कोषमें रक्खा जायगा जिस कोषका नाम "समाजहितकारी कोष होगा।
- ( ६ ) " समाजहितकारी कोष " का रुपया वैंक ऑफ वंगाल श्रथवा ऐसे ही विश्वस्त बेंकमें रक्ला जायगा।
  - ( २० ) इस कोपके प्रवन्धके लिये एक ख़ास कमेटी रहेगी।
- (११) इस कोपकी आमदनीका आधा रुपया प्रतिवर्ष इस, कोषके सहायक जिन मेम्बरोंकी मृत्यु होगी, उनके निर्वाचित व्य-क्तियोंमें समानरूपसे वाँट दिया जायगा।
- (१२) इस कोपमें बाकी आधे रुपयोंके जमा रखनेसे जो छाम व होगा, उससे श्रीमहामण्डलके कार्यकर्ताओं तथा मेम्बरोंके क्लेशका विशेष कारण उपस्थित होने पर उन क्लेशोंको दूर करनेके लिये कमेटी ख्या कर सकेगी।

- '(१३') किसी मेम्बरकी मृत्यु होने पर वह मेम्बर यदि किसी महामृएडलकी शाखासमाका सभ्य हो अथवा किसी शाखासमाके निकटवर्ती स्थानमें रहनेवाला हो तो उसके निर्वाचित व्यक्तिका फर्ज होगा कि वह उक 'शाखासमाकी कमेटीके मन्तव्यकी नकल' श्रीमहामएडल प्रधान कार्च्यालयमें मिजवावे,। इस प्रकारसे शाखासमाकी मन्तव्यकी नकल आने पर कमेटी समाजहितकारी कोपसे सहायता देनेके विपयमें निश्चय करेगी।
- (१४) जहाँ कहीं के सभ्योंको इस प्रकारकी शाखासमाकी सहायता नहीं मिल सकती है या जहाँ कहीं निकट शाखासमा नहीं है ऐसी दशामें उस प्रान्तके श्रीमहामगडलके प्रतिनिधियों में से किसीके अथवा किसी देशी रजवाड़ों में हों तो उक्त दर्बारके प्रधान कर्मचारीका सार्टि फिकेट मिलनेपर सहायता देनेका प्रवन्ध किया जायगा।
- (१५) यदि 'कमेटी उचित समभेगी तो, वालावांला खबर ' मंगाकर सहायताका प्रवन्ध करंगी, जिससे कार्य्यमें शीव्रता हो। ' अन्यान्य नियस ।
- (१६) महामगडलके अन्य प्रकारके सभ्योंमंसे जो महाशय हिंन्द्रसमाजकी उन्नति और दरिद्रोंकी सहायताके विचारसे इस कोपमें कमसे कम ?) दो रुपये सालाना सहायता करने पर भी इस फगडसे फायदा उठाना नहीं चाहेंगे वे इस कोणके परिपोषक समक्षे जायेंगे और उनकी नामावली धन्यवादसहित प्रकाशित की जायगी।
- (१७) हर एक साधारण मेम्बरको चाहे स्त्री हो या पुरुष —
  प्रधान कार्यालयसे एक प्रमाणपत्र—जिसपर पञ्चदेवताओंकी मृर्ति
  और कार्यालयकी मुहर होगी—साधारण मेम्बरके, प्रमाणक्षपसे
  दिया जायगा।
  - (१=) इस विभागमें जो चन्दा देंगे उनका नाम नम्बरसहित हर वर्ष रसीदके तौर पर ने जिस भाषाका भासिक पत्र लेंगे उसमें छापा जायगा। यदि गल्तीसे किसीका नाम न छुपे तो उनका फर्ज होगा कि प्रधान कार्थ्यालयमें पत्र भेजकर अपना नाम छुपवाचें; क्योंकि यह नाम छुपना ही रसीद समभी जायगी।

, (१६) प्रतिवर्ष का पार्या मन्यर महाश्रयों को जनवरी महीने में आगामी भेज देना होगा। यदि किसी कारण विशेषसे जनवरी के अन्ततक रुपया न श्रावे तो श्रीर एक मास अर्थात् फरवरी मास तक अवकाश दिया जायगा और इसके वाद श्रयांत् मार्च महीने में रुपया न श्राने से मेम्बर महाशयका नाम काट दिया जायगा और फिर वे इस समाजहितकारी कोप से लाम नहीं उठा सकेंगे।

(२०) मेम्बर महाशयका पूर्व नियमके अनुसार नाम कट जानेपर यदि कोई असाधारण कारण दिखाकर वे अपना हक सायित रखना चहेंगे तो कमेटीको इस विपयम विचार करने-का अधिकार मई मासतक रहेगा और यदि उनर नाम रिज-स्टरमें पुनः दर्ज किया जायगा तो उन्हें।) हर्जाना समेत चन्दा प्रर्थात् २।) देकर नाम दर्ज करा लेना होगा।

(२१) वर्ष के अन्दर जब कभी कोई नये रे र होंगे तो उन-को उस सालका पूरा चन्दा देना होगा । स्भ जनवरीसे

समभा जायगा।

(२२) हर साल के मार्च मास में परलोकगत मेम्बरीके नि-वांचित व्यक्तियोंको 'समाजहितकारी कोप' की गतवर्ष की सहायतां बाँटी जायगी; परन्तु नै०१२ के नियमके अंजुसार सहा-यताके बाँटमेका अधिकार कमेटीको सालभर तक रहेगा।

(२३) इन नियमोंके घटाने-यढ़ानेका श्रिधकार महामण्डल को रहेगा।

(२४) इस कोष की सहायता 'श्रीभारतधर्ममहामग्डल, प्रधान कार्यालय, काशी 'से ही दी जायगी।

> सेकेटरी, श्रीभारत्धर्म्भमहामण्डल, जगत्गंज, बनारस ।

श्रीमहामण्डलका शास्त्रप्रकाशविभाग ।

यह विभाग वहुत विस्तृत है। अपूर्व संस्कृत, हिन्दी श्रोर अंग्रेजी की पुस्तकें काशीप्रधान कार्यालय (जगत्गंज) में मिलती हैं। वंगला सीरीज कलकत्ता दफ्तर (६२ वहुबाजारस्ट्रीट) में व उर्दू सिरीज फीरोजपुर [पञ्जाय ) दफ्तरमें मिलती है और इसी प्रकार अन्यान्य मिलियुक्त श्रीत्योमें प्रान्तीय भाषाओं के श्रन्थों का प्रबन्ध हो रहा है।

#### आध्यमा दिलाके नियम ।

्-अक्षार्यमहिलाहितकारिको महापरिषद्धी मुक्कात्रकाक स्पर्य आवासहिला क्रकायित होती है।

र- महायग्रिष्डको सन प्रकारको सम्या महाहयाओ मोर सम्य महाहयोको यह पत्रिका विना मृत्या दीजाती है। अन्य महहकाको १) कार्विक साम्रम तम बर-प्राप्त होती है। महिसक्याका मृत्य (॥) है। पुस्तकाक्ष्यो तथा पाचनाठको को ३) बार्षिकमें ही है। जाती है।

- किसी संबक्ती बटाने बढात वा प्रकाशित करने में करने का संश्रेण अधिकार सम्पादिकाको हैं। याग्य संखको नयात खिकाओं को नियस पारितापिक दिया जाता हैं और विशेष योग्य संखकी नथा संबक्ताओंको अन्याग्य प्रकार से भी सम्मानित किया जाता है।

अ—हिन्दी शिवन में बसमर्थ मीतिक संबद-सेनिकाओं के लेकीका अनुसद कार्यातयसे कराकर कारा जाता है।

् समाबान्तरारं पुस्तकः संख्यः योरयन्तेनको एव-रामकाएँ. कार्यालय-सम्बन्धी पत्र कार्य योग्य विद्वापन और कपया आदि सर्व निम्नक्रिकित पते पर क्षाता चाहिये।

> पण्डित रामगोत्रिन्द त्रिवर्दा बेदान्तशास्त्री मेनबा आस्पेसदिखा

श्रीमहामण्डलसवन अगत्गज बनारस

#### एनन्टेक् आवरपकता ।

श्रीभारतधम्मे अहामग्रहसः और आव्यं महिला हिनकारिणा महापरिषद्के सम्बरसंद्र्यः और पुलक्षिक्रयः आदिके लियं भारतक्षेत्रे प्रत्येक भारते एकएटोकी जकत्त हैं। एजस्टोकी अच्छा पादिलेक्कि विया जायसः । इस विषयके नियम श्रीमहाप्रपहल प्रधात कार्यक्रमं एक सेक्सेसे सिक्से

thee?

श्रीशरतथर्मा प्राप्तक

HE ARYAN BUREAU OF SEERS & SAVANTS

T is in contemplation to form a Committee (Farese) with the object, amongst others, of establishing a commenting line through the vehicle of correspondence with fune Schole and Literary Societies that take an interest in uniting of Theology, Hindu Philosophy and Banskrit literature al over the civilised world.

To fold the above objects the Barean intends to take up the

following :-

1. To receive and unswer questions through bone side corre pondence regarding Hinds Religion and Spisson Codes, I ial Yoga, Valdie Philosophy and Genoral Sanutris Laterature.

2. To exhibit to the enlightened world the outhoristy of the Vaidic doctrines, and its fostering agency as universal helps

towards moral and spiritual amelioration of mations.

lo render mutual help as regards comparative researche in Science, Philosophy and Literatures both Criental and Coo. idental.

4. To welcome such anggestions as may entitude ned sources all over the world conducive to the introv benefit of humanity:

And to do such other things as may kind to the fulfill ment of the above objects or any of them.

RULES OF THE SOCIETY

1. There are to be I charges of Members, Charge 2. The Hemberships are to be all honorary.

I Those who will sympathics with our object and onlist their names and addresses in the Hernter of the Bereite Co-operators will be considered as General Months

4. Special members are to be those who shall be qualified to answer points of their respective religious.

5. The Membership of the Burean will be incorrective of

custo, oreed and nationality.

6. The spiritual questions will he preposited to thesign correspondence as well as in Debate Meetings teld in the office of the Bureau on dates fixed for the purpose.

There is to be a Secretary and an Assumit Therefore to be appointed by the Femder of the Burner (both gode Britisher).

8. All the books greats and leaders that all he published

concerning the Boreau will be forwarded froe to all the Monte of the Bureau,

All correspondence to be addressed to SWAMI DAYANAND, SECONTAL

Arma Bureau of Service

Co Sri Mahamandal Office, Bullantia La N.B. Original scholars all over the world, are included to and addresses to facilitate multial communication and magnets.